भगवान श्री कुन्दकुन्द-कहान जैन शास्त्रसाळा पुरुष नं० ६६



आचार्य कल्प विद्वत शिरोमणि पंडित श्री टोडरमलजी विरचित

## श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक

长件

भाषा परिवर्तनकार:— श्री मगनलाल जैन ( ललितपुर-उ० प्र• )



भक्तासकः— श्री दि • जैन स्वाच्याय मंदिर ट्रस्ट स्रोनगढ़ (स्रोराष्ट्र )



प्रथमावृत्ति ७७००

बीर निवास सं० २४६३ विक्रम संवत् २०२३

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

मृत्य २) रुपया 

#### इस पुस्तक की ७७०० प्रति में साइज २० × ४० = ६३ पौंड ऑफसेट कागज के २०४ रीम छगे हैं।



यह पुस्तक जिन शहरों में दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल स्थापित हुए हैं वहाँ पर भी मिल सकतो है।



मुद्रकः— नेमीचन्द् बाकलीबाल कमल प्रिन्टर्स मदनगंज-किशनगढ़

#### # श्री मोक्षमार्गप्रकाशकेस्यो नमः #

### प्रकाशकीय निवेदन

प्रशस्त स्याति प्राप्त यह ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार धर्म जिज्ञामुग्रोंको कैसे परमोपकारी हैं ? कि ग्रनाविकालसे संसारमें परिश्रमण करते हुए इस प्राणीको सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकरोंने—भगवान् महावीरने विव्यव्वनि द्वारा संसार ग्रौर संसारका कारण, मोक्ष ग्रौर उसका कारण व स्वरूप वर्शाया। उसमें संसारका मूल कारण मिथ्यात्व भावको छोड़नेके लिये तथा मोक्षके जपायको प्रहुण करनेके लिये तस्वनिर्णयरूप ग्रम्यास ग्रौर ग्रपने ज्ञायकस्वभावो ग्रात्माको पहचानकर उसको यथार्थ श्रद्धानके बलद्वारा भूतार्थ ज्ञायकस्वभावका परिग्रहण, मिथ्यात्वभावका त्याग, सम्यग्ज्ञान ग्रौर स्वतस्वमें रमणतारूपी जारित्रसे संसारका ग्रभाव करना बतलाया है। सभी ग्रहंन्त-भगवंतोंने इसी मार्ग द्वारा सिद्ध परमात्मपदको प्राप्त किया। इसी मार्गको परम्परारूपसे ग्रनेक विगम्बर जनाचार्यो द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो ग्रक्षण्यक्रपसे ग्रभी तक चला ग्रारहा है।

जिसप्रकार सिद्धांतप्रयोंको रचनामें श्री धरसेनाचार्य, पुष्पदंत-मूतबलि एवं टीकाकार भी बीरसेन स्वामीका स्थान है तथा धाध्यात्मिक साहित्यमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य तथा श्री ध्रमृतचन्द्राचार्य का स्वान है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें जैनत्वके संरक्षकके रूपमें श्री पं० टोडरमलजीका स्थान है। इसी कारण स्नाप सावार्यकल्पके नामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है।

आपकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है, मूल भाषा ढूंढारी है जो उस समयकी परिमार्जित भाषा मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान ग्रुगमें यह भाषा समक्रतेमें कठिन मानी जाती है और इस ग्रंथको उपयोगिताके कारण जैन समाजमें इसका बहुत प्रचार है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उ०.प्र०, बिहारादि प्रांतोंके प्रायः हरेक मन्दिरोंमें इसकी हस्तिलिखित प्रतियां हैं जो हजारोंकी संख्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुन्ना है।

इस ग्रन्थका श्रनेक भाषाधों में श्रनुवाद होकर बड़ी संख्यामें प्रकाशन हो चुका है। गत ६७ वर्षों में इस ग्रन्थकी २३२०० प्रतियाँ छप चुकी हैं श्रौर ११००० की संख्याका यह प्रकाशन भ्रापके हाथमें है। इस प्रकार भ्रभी तक ३४२०० की संख्या पुस्तकरूपमें प्रकाशित हो चुकी है।

१०००, लाहोर बाबू ज्ञानचन्द्रजी जैन, दूंढारी भाषा, विक्रम सं० १६५४ १०००, बम्बई जैन प्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, "ई० सन् १६११ १०००, वाराससी बाबू पन्नालाल चौघरी, "वीर सं० २४५१ १०००, बम्बई धनंतकीति ग्रंथमाला, "वीर सं० २४६३

६४००, विल्ली सस्ती ग्रन्थमाला, "(बार ग्रावृत्तियों में) बीर.सं० २४८० से २४६२

१०००, मथुरा भारतीय वि० जैन संघ, ग्राधुनिक हिन्दी भाषा, वि० सं० २००४

२०००, कारंजा महावीर ब० ग्राथम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३

६७००, सोनगढ़ विगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, गुजराती भाषा (पांच ग्रावृत्तियोंमें )

२३२००,

जयपुरमें पू० पं० टोडरमलजीकी स्मृतिमें श्री पूरणचन्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार द्वारा पं० श्री टोडरमल स्मारक भवन-निर्माणके शिलान्यास समारोहके समय सन् १६६५ में आधार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमालाकी जयपुरमें स्थापना हुई, ग्रीर उसके व्यवस्थापकोंके द्वारा प्रस्ताव ग्राया कि—इस ग्रंथकी भाषाको ग्राधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संख्यामें टोडरमल ग्रन्थमालासे प्रथम पृष्पके रूपमें प्रकाशित किया जाय। ग्रतः यह निर्णय किया गया कि पं० जी की स्व हस्तिलिखत प्रति जिसकी फोटोप्रिन्ट कोपी दि. जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा कराई गई थी उसीके ग्राधारसे, साहित्यकी दृष्टिको गौरण तथा ग्रंथके भावोंको ग्रक्षण्ण बनाये रखनेकी दृष्टिको मुख्य रखते हुए, ग्राधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तन कराया जावे।

पूज्य श्री कानजी स्वामीको मोक्षमागं प्रकाशक ग्रंथ श्रीर उसके रचियता पर श्रत्यन्त भक्ति है। इस ग्रन्थके भावोंमें कोई परिवर्तन न हो जावे ऐसा उनका विशेष श्रनुरोध था श्रतः यह श्रनुवाद तैयार हो जाने पर उसकी जांच पांच छह बिद्वानों तथा पूज्य श्री स्वामीजीके समक्ष बड़ी सूक्ष्मता से की गई। जांचके कार्यमें श्री पं० हिम्मतलाल शाह B. Sc. ने बहुत श्रम किया तथा श्री भाई श्रीरामजी भाई, खेमचन्द भाई, ब० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलजी, नेमीचन्द पाटनी श्रावि ने भी बहुत श्रम किया, भावोंमें किचित् दोष न रह जाय इसलिए कई जगह प्राचीन भाषाके शब्द रहने दिये हैं, श्रब यह कहा जा सकता है कि पू० पंडितजीके भावोंको श्रक्षुण्ण रखते हुए यह !एक प्रामाणिक श्रनुवाद है।

तत्त्वित्रिंयमें सबसे बड़ी भूल कर्ता-कर्म सम्बन्धको ग्रन्यया समभतेसे होती है, निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका नाम लेकर भी जीव ग्रपनी पर द्रव्यको एकताबुद्धिका योषत् करता रहता है, ग्रतः इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके ग्रन्तमें पूज्य श्री टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परमार्थ बच्चिनका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुग्रोंको गहराईसे समभते योग्य है।

सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन कार्य चल रहा था उस समय आनेवाले मुमुक्षुजनोंको इतना प्रामाश्मिक एवं मुन्दर अनुवाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस ग्रन्थका खूब प्रचार हो, अतः तैयार होनेके पहले ही इस ग्रन्थकी कीमत घटानेके लिये रकमें आनेका तांता लग गया, तथा पूज्य स्वामीजीके भी भाव थे कि कमसे कम मूल्य रखना चाहिये, झतः इस ग्रंथकी कीमत दो रुपया रखनेका निर्ण्य हुआ। और मूल्य कम करनेके लिये अमुक रकम भी रामकीभाई सम्मान फंडमेंसे देनेका निर्ण्य किया गया। मूल्य कम करनेके लिये दानमें को रकम झायी है उन दाताओं की सूची पीछे दो गई है और वे सभी धन्यवादके पात्र हैं।

इस ग्रंथका लागत मूल्य ४-५० करीब होनेपर भी भ्राश्मिक सुखके उपायको भ्रत्यन्त स्पष्ट करनेबाले इस ग्रन्थका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय मूल्य दो रूपया रखा गया है।

इस ग्रन्थका ग्राधुनिक भाषामें ग्रनुवाद—ग्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापकों व श्री गोवीकाजी ग्रादिकी भावनानुसार [बड़ी संख्यामें प्रकाशित करानेके लिये] तैयार किया गया था, परन्तु बावमें श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्टके पास मूल्य कम करनेके लिये उपरोक्त वचन ग्राजानेसे तथा ७००० उपरान्त संख्यामें प्राहक, प्रकाशनके पहले ही, बन जानेसे इस ग्रन्थका प्रकाशन श्री कुन्दकुन्द-कहान जैन शास्त्रमालामें श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ के द्वारा करानेका निर्णय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियां श्री टोडरमल ग्रन्थमालाने ग्रपने लिये प्रकाशित कराई। इस प्रकार यह ग्रंथ दोनों ग्रंथमालाका सम्मिलित प्रकाशन है। जिसकी प्रथमावृत्ति ११०००, प्रतियोंकी है।

पूज्य श्री कानजी स्वामीने इस ग्रन्थके सरल एवं प्रामासिकरूपमें भाषा परिवर्तन तथा सुन्वर प्रकाशनके लिये विशेष प्ररेसा दी है, ग्रन्थकर्त्ताके भाव पाठकोंको ज्योंका त्यों मिल सके भीर वे सरलतासे उन्हें समक सकें ऐसा उनका भ्रमुरोष था। वर्तमानमें इस मोक्षार्थी जगत पर भ्रापका भ्रमेकविध महान उपकार है, जो वचनोंके द्वारा व्यक्त करना ग्रसंभव है।

श्री पूरणचन्दजी गोदीका एवं टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पात्र हैं कि जिनके प्रयाससे यह प्रकाशन सुन्दर ढंगसे ग्रत्य समयमें पाठकोंको सुलभ हुन्ना ।

इस प्रन्थकी पंडितजी द्वारा हस्त लिखित मूल पित प्राप्त करनेके लिए विगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्टने जयपुरमें श्री पं० चेनसुखदासजी, श्री कस्तुरचन्दजी कासलीवाल, श्री महेन्द्र कुमारजी सेठी तथा श्री पूरणचन्दजी गोदीकाको पूर्यंनाकी, तवनुसार उन्होंने वधीचन्ज्रजी वीवानजी—मंदिरके प्रन्थ भंडारमेंसे वह पृति पूर्यंकर सोनगढ़ मेजी। उस पृतिके सब पत्रोंकी दो फोटो पिन्ट कॉपी कराकर, एक पृति तथा मूल ग्रंखंडित हस्तिलिखित पृति जयपुर वापिस भेजी गई है। दूसरी फोटो पिन्ट कॉपीके श्रनुसार यह प्रन्थ ग्रंखंडित हस्तिलिखित पृति जयपुर वापिस भेजी गई है। दूसरी फोटो पिन्ट कॉपीके श्रनुसार यह प्रन्थ ग्रंखंडित हस्तिलिखित पृति जेजकर वीवानजी मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापक श्री सरदारमलजी ग्रादिन हों सहायता दो है ग्रतः हम उन सबका ग्राभार मानते हैं। तबुपरांत पंडितजी द्वारा हस्तिलिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठीकी नकल मुलतान (हाल जयपुर) निवासी साधर्मी बन्धुग्रोंने सोनगढ़ मेजी, उस पृति द्वारा हमको खास ग्रावद्यक शुद्धि मिल गई है। ग्रतः उन सार्धामयोंका भी हम हुदयसे ग्राभार मानते हैं।

धनुवादक भी मगनलालजी जैन-जो नियमसार, पंचास्तिकाय आदि शाखोंके तथा अनेक पुस्तकोंके धनुवादक हैं-अन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने बहुत दिन तक सोनगढ़में रहकर धनुवाद कर दिया है।

संशोधन-कार्य थी पं िहम्मतलाल जेठालाल शाह, श्री रामजी भाई, त बन्दुलालजी श्राविने भपना भ्रमूल्य समय देकर पूज्य श्री कानजी स्वामीके समक्ष बैठकर किया है जिसके लिये हम उन सबके ग्राभारी हैं।

इस ग्रन्थ का सम्पादन—कार्य तथा ग्राविसे ग्रंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था कार्य भी ब॰ गुलावचन्दजी जैनने निःस्वार्य भावसे बहुत २ श्रमपूर्वक किया है इसके लिये हम ग्रापके हृदयसे ग्राभारी हैं।

कमल पिन्टर्स, मदनगंज (किशनगढ़) के प्रबन्धक श्री नेमीचंदजी बाकलीवाल तथा श्री पांचूलालजी विशेष धन्यवाबके पात्र हैं जिन्होंने ग्रन्थकी नये टाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित खपाई यथाशीध्र कर दी है।

इस पुकार यह अपूर्व पुकाशन पाठकों तक पहुंचाते हुए हमें अध्यन्त हर्ष हो रहा है। आशा है कि मुमुक्षुगण इसके अध्ययनसे अपने अंतरमें मोक्षमार्गका पुकाश पूगट करके निज कल्याणके लिये निरन्तर पुयत्नशील रहेंगे।

निवेदक:---

खेमचंद जेठालाल शेठ

साहित्य पूकाशन समिति, दिगम्बर जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

नेमीचंद पाटनी

व्यवस्थापक-ग्राचार्यकल्प पंडित श्री टोडरमल ग्रन्थमाला बापुनगर, जयपुर ( राजस्थान )

बीर संवत् २४६२ भाद्र० सुदी १४ ई० सन् १६६६

#### प्रस्तावना

#### प्रनथ श्रीर प्रनथकार

जैत समाजमें मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका ग्रन्छी तरह विशेष प्रचार हो रहा है, कारण कि वह सातिशय प्रज्ञाके धनी, ग्राचार्यकल्प, महापंडित टोडरमलजीकी महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिनागमोंके साररूप ग्रीर प्रयोजनभूत विषयोंका शंका-समाधान पूर्वक ग्रनोखा विवेचन है।

यह ग्रन्थ विक्रमकी १६वीं शताब्दिके प्रथमपादकी रचना है। उसका ग्रध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही ग्रावश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी ग्रत्यावश्यक है।

यह ग्रंथ प्राचीन दिगम्बर जैनाचार्यों के द्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित जिनवाणी का रहस्य खोलनेकी भ्रनुपम कुंजी है। धर्म जिज्ञासुग्रोंके लिये यह भ्रमृत है, जिसे पीते जाने पर भी तृष्ति नहीं होती।

हिन्दी छन्दोबद्ध ग्रोर गद्य साहित्यमें ग्राज तक प्रसा कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशककी तुलनामें रख सकें। मोक्षमार्ग प्रकाशक तो स्वयं एक जैनवर्मके ग्रनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों ग्रंथोंके ग्रध्ययनका परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी ग्रति सुगम है, स्वयं एक सागर है ग्रोर ग्रपने रूपमें उतना ही गंभीर है।

जो जीव ग्रल्प प्रज्ञावान हैं उनके लिये भी यह सरल देशभाषामयग्रन्थ परमोप-कारी है। जिनकी रहस्यपूर्ण गंभीरता श्रीर उत्तम संकलनाबद्ध विषयरचनाको देखकर बड़े बड़े विद्वानोंकी बुद्धि भी ग्राद्यर्य चिकत हो जाती है। इस ग्रन्थको निष्पक्ष ग्याय दृष्टिसे श्रवलोकन करने पर श्रनुभव होता है कि यह कोई साधारण ग्रन्थ नहीं है किन्तु एक उच्च कोटिका महत्वपूर्ण श्रनुपम ग्रन्थराज है।

#### विषय परिचय

इसमें कुल नौ मध्याय हैं, प्रथम अध्यायमें ग्रन्थकी भूमिका, मंगलाचरणका प्रयोजन, पंच परमेष्ठीका स्वरूप, मंगश्रुतकी परम्परा, ग्रन्थकी प्रामाणिकता मादिका वर्णव है। दूसरे अध्यायमें सांसारिक मवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख के मूलकारण मिध्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायोंका भूठापना भीर दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है।

चौथे अध्यायमें दु:खके मूल कारण मिध्यात्व, मिध्याज्ञान, मिध्याचारित्रका वर्णन, प्रयोजनभूत-ग्रप्रयोजनभूत पदार्थोंकी समभ ग्रौर उनमें गलत समभसे होनेवाली रागद्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पांचवें अध्यायमें ग्रागम ग्रीर युक्तिके ग्राधारसे विविध मतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीतिमिध्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही ग्रन्य मत के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जैन धर्मकी प्राचीनता श्रीर महत्ताको पुष्ट किया गया है ग्रीर क्वेताम्बर मतकी समीक्षा की गई है।

बहु अध्यायमें गृहीत मिथ्यात्वके निमित्त कारण कुगुरु, कुदेव श्रीर कुधर्मका स्वरूप ग्रीर उनकी सेवाका फल बतलाया है।

सातवें अध्यायमें जैन मिध्यादिष्टका विस्तृत वर्णन है, एकान्त निश्चयावलम्बी, एकान्त व्यवहारावलम्बी ग्रोर उभयाभास नयावलम्बीका भ्रम बतलाकर सच्चा उपाय समभनेके लिये जैनाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन दिष्टका सत्यस्वरूप सामने ग्रा जाता है ग्रीर उसकी विपरीत मान्यता—जो व्यवहार-निश्चयनयोंका ठीक ग्रर्थ न समभनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। उभयाभासपना ग्रीर देव-शास्त्र-गुरु भक्तिकी ग्रन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यक्त्वसन्मुख मिध्यादिष्टका, पांच लिब्धयोंका स्वरूप स्पष्ट समभमें ग्रा जाय इस ढंगसे बतलाया है।

आठवें अध्यायमें चारों अनुयोग-शास्त्रकी कथन शैलि, उनका स्वरूप-प्रयोजन और शास्त्रोंमें दोष कल्पनाओंका समाधान दिया गया है। एक प्रश्न तो धिसा है कि द्रव्यानुयोगके शास्त्र व उपदेश सुनकर लोग स्वच्छंदी होकर पाप करेंगे अतः उनका वांचना, सुनवा ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि—गधा मिश्री खानेसे मरे तो क्या मनुष्य मिश्री खाना छोड़े ? अध्यात्म अन्थोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है… मेघ वर्षासे बहुतोंको लाभ, किसीको टोटा हो तो किसी एकको मुख्य कर मेघका निषेध करना उचित नहीं है वैसे ही सभामें अध्यात्मोपदेशके सम्बन्धर्में समभना चाहिये… जिन्मतर्में तो यह परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त हो, पीछे व्रत होता है।

मुख्यपनेसे तो नीचली दशार्में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि अनेक समाधान हैं।

नवर्षे अध्यायमें मोक्षमागंके स्वरूपका निर्देश, सम्यक् पुरुषार्थसे ही मोक्ष प्राप्तिका नियम, सम्यग्दर्शनके लक्षणोंमें विपरीत अभिप्रायरहित तत्त्वार्थश्रद्धान को सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमें चारों लक्षणोंकी व्याप्ति बताई है। किन्तु खेद है कि मोक्षके कारणरूप रत्नवयमेंसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप भी पूरा नहीं लिखा जा सका।

हमारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया, ग्रन्थका जितनाम्रंश ग्राज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण ग्रन्थका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है। इस ग्रंथमें जो भी कथन है वह बहुत ही सरल ग्रोर सुगम है। तस्त्वचर्च ग्रोर उनके विषय, ग्रन्थकर्त्ताके विशाल अध्ययन, ग्राति निर्मल, भ्रनुपम प्रतिभा, महान विद्वत्ता ग्रोर ग्रातिमक ग्रनुभवका सफल परिणाम है।

जिन पंडितजीके पास टोडरमलजी अभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते थे, "भाई! तुम्ह्वे क्या पढ़ाऊं! जो बतलाता हूँ, वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही उपस्थित देखता हूँ।" (किववर वृन्दावन विलास पृ० १७) पंडितेन्द्र श्री जयचन्द्रजीके पास किववर वृन्दावनजीने कई प्रश्न काव्यरूपमें भेजे थे उनमें एक प्रश्नका उत्तर पं० जी ने लिखा है, "प्रश्न—टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ पूरन भया नाहीं, बाकों पूरन करना योग्य है। उत्तर—सो कोई एक मूल ग्रन्थकी भाषा होय, तौ हम पूरण करें। उनकी बुद्धि बड़ी थी यातें बिना मूलग्रन्थके आश्रय उनने किया, हमारी एती बुद्धि नाहीं, कैसे पूरन करें?" (वृन्दावन विलास पृ० १३२)

पं० जी ग्रवाधित न्यायवेता एवं सर्वज्ञ वीतराग कथित तस्वोंको ही सत्य माननेवाले दृढ़जीवी थे। ग्राजकल तो सब जगह धार्मिक दृष्टिकोणि भी सर्वधर्म समभावकी चर्चा सुननेमें ग्राती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी ढ़ंगसे प्रस्ताव करती हुई देखी जाती हैं। इस संबंधमें प्रस्तुत ग्रन्थमें जो चर्चा की गई है वह निम्न प्रकार है:—

प्रश्न-श्रापके राग-द्वेष है अतः आप अन्यमतका निषेध और अपने मतका समर्थन करते हैं !

उत्तर—यथार्थ वस्तुके प्रतिपादनमें रागद्वेष कुछ भी नहीं है। प्रश्न—रागद्वेष नहीं है तो ग्रन्थमत बुरे हैं भीर जैनमत ग्रन्छा है ऐसा कैसे कहते हैं ? साम्यभावमें तो सबको समाव समभवा चाहिये, धापनुमतका पक्ष क्यों करते हैं ?

उत्तर—बुरेको बुरा धौर ध्रच्छेको ध्रच्छा कहनेमें रागद्वेष क्या है ? बुरेको धौर भलेको समान समभना तो धज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। (पृ० १३६)

पाठक देखेंगे कि—कितना हढ़तापूर्ण ग्रीर स्पष्ट उत्तर है। सबका भला बनने के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये घार्मिक हिष्टिकोणसे भी उदारता ग्रीर समभावका भूठा ग्रावरण ग्रोढ़कर सर्वधर्म समभावका राग ग्रालापनैवाले यह भूल जाते हैं कि जब सब धर्म समान नहीं हैं तब उनमें साम्यभाव भी कैसे हो सकता है? एक मांस, मदिरा, मैथुन, हिंसादिकको धर्म कहता है, दूसरा छसको पाप कहता है; जब इन दोनोंमें इतनी विषमता है तब उनमें समानता कहना ग्रशक्य है; सब मतों में मोझ सुखका सच्चा उपाय बतलाया है पसा मानना वह तो ग्रात्मवंचना ग्रीर घोर ग्रजानता है।

सातवें अध्यायमें एकान्त निश्चयाभासी और एकान्त व्यवहाराभासी जैनों को सिथ्याहिष्ट बतलाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जैन मिथ्याहिष्ट निश्चय-व्यवहारावलंबी ( उभयाभासी ) का भी वर्णन किया है। शास स्वाध्याय और पारस्परिक चर्चाओं एकान्त निश्चयी और एकान्त व्यवहारीको ही यिष्याहिष्ट कहते सुनते आये हैं; परन्तु उभयनयावलंबी भी उभयाभासी मिथ्याहिष्ट है पैसा कहना यह एक आपकी विधिष्टता है और शास्त्रोंके ममंको खोलनैवाला है। आपवे पैसे मिथ्याहिष्टयोंके सूक्ष्म भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मार्मिक बातें लिखी हैं। उदाहरणके लिये आपने इस बातका खंडन किया है कि—"मोक्षमार्ग निश्चय-व्यवहार एप दो प्रकारका है।" वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाराभासी मिथ्याहिष्टोंकी है। वास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निश्चण दो प्रकार है। ( देखो इसमें पृ० २४६ तथा समयसार गा० ४१४ सं० टीका सहित )

समयसार गा० ४१४ की सूचिनकामें कहा है कि—व्यवहारनय ही मुनिलिंग को श्रीर श्रावकिलगको दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिगको मोक्षमार्ग नहीं कहता,—इस प्रकार भव गाथामें कहते हैं:—

> व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे ग्रिप भणित मोक्षपथे। निश्चयनयो वैच्छिति मोक्षपथे सर्वेलिगानि।। ४१४।।

अन्वयार्थ — व्यवहारनय दोनों लिंगोंको नोक्षमार्गं कहता है (अर्थात् व्यवहारनय मुनिलिय और गृहीलिंगको मोक्षमार्गं कहता है ); निश्चयनय सर्वं लिंगोंको (अर्थात् किसी भी लिंगको ) मोक्षमार्गमें नहीं मानता ।

संस्कृत टीकाका हिन्दी—"श्रमण भौर श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यालिंग मोक्षमार्ग है—ऐसा जो प्ररूपण-प्रकार (प्रधात इस प्रकारकी जो प्ररूपणा) वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्ररूपणा) स्वयं भशुद्ध द्रव्यकी भनुभवनस्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है × × " विशेष देखो पंचास्तिकाय गाथा १५६ की भ्रमृतचन्द्राचार्यकी संव टीकामें तथा बुव द्रव्यसंग्रह गाथा ३६ की उत्यानिकामें वहाँ 'निरूपयति'का भर्य 'निरूपण-प्रकार' स्पष्ट लिखा है। प्रथम ही सूत्रके पूर्वार्धमें व्यवहारमोक्षमार्गका भीर उत्तरार्धमें निरूचय मोक्षमार्गका निरूपण करते हैं ऐसा कहा है।

पूर्वाचार्योंने जो बात कही है उसीको स्पष्टता पं पं टोडरमल जीने कही है। पतः वास्तवमें मोसमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोसमार्गका निरूपण दो प्रकार है। पाठक देखेंगे कि जो लोग निरुचय सम्यग्दर्शन व्यवहारसम्यग्दर्शन, निरुचयरत्नत्रय व्यवहार-रत्नत्रय, निरुचयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोंकी रातदिन चर्चा करते रहते हैं मोर दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोषणा कर रहे हैं—उनके मन्तव्यसे पं जिका मन्तव्य कितना भिन्न है ? प्रतः पंडितजीने उनको मिध्याद्दि, अममें पड़ा हुग्ना कहा है। पं जीका यह कथन भी भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार गाथा ४१४, प्रवचनसार गाथा ६२-१६१, पंचास्तिकाय गाथा १५६, बृ व द्वयसंग्रह गाथा ३६ की भूमिका भीर टीकाके भनुसार ही है।

आगे चलकर पं० जीने लिखा है कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बन सकता । अज्ञानियोंकी ऐसी धारणा है कि-न केवल निरुचय उपादेय है और न केवल न्यवहार किन्तु दोनों ही उपादेय हैं- समकक्ष हैं, किन्तु पंडितजीने ऐसे श्रद्धावको मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है।

यदि दोनों नयोंका कथन उपादेय ही हो तो कैनशासन 'हेय'के कथनसे रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानना घोर धज्ञान है।

मोक्षका कारण शुद्ध परिणाय है लेकिन शुधाशुध परिणति बन्धका ही कारण है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० नं० २५१ में कहा है कि (१) शुधोपयोग- को बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध धीर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिये एक ही भाव पुण्यबंधका भी कारण हो भीर मोक्षका भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है।"

"वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि बंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना"

नोंध-उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्नप्रकार है:-

- (१) दान, पूजा, व्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भाव पुण्य होनेसे भीर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मासे भिन्न होनेसे 'हेय' स्वरूप है। (श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२ की
  - जयसेनश्राचार्यकी टीका )
- (२) ग्रिरिहंत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचारित्रके ग्रनुष्ठानमें भावना प्रधान चेष्टा XX वह प्रशस्त राग है भतः यह सिद्धान्त सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनोंको समानरूपसे लागू पड़ता है ऐसा जानना (पंचास्तिकाय गा० १३४, १३८, १७१ तथा गा० १६८ की टीकार्में यही बात है )।
- (३) पद्मनंदीपंचिंवरातिका-धर्मोपदेश ग्रधिकार क्लोक नं० ८१ में भी कहा है कि शुद्धात्माश्रित रत्नत्रय बंधका विनाश करते हैं; बाह्मरत्नत्रय केवल बाह्म पदार्थों (जीवाजीवादि)को ही विषय करता है भीर उससे शुभाशुभ कर्मोंका वंध होता है।

'सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमागंरूप भ्राजंबधर्मका फल स्वर्ग गति है'
(सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश अधिकार गा० ८६ पृ० ३७)
"निश्चय है वह अमृत है भीर उससे द्वितीय ग्रर्थात् व्यवहार संसार है।"
(एकत्वसप्तित श्लोक ३२ पृ० ११७)

इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य, श्री पद्मनंदीपंचिवशतिके कर्ता पद्मनंदी श्राचार्य तथा श्रुत निपुण बुद्धिके घारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; श्राचार्यकल्प पं० टोडरमलजी भी उसी प्रकार कथन करते हैं।

इस ग्रन्थमें एक बड़ी प्रयोजनभृत बात—'जैन शास्त्रोंके श्रथं करनेकी पद्धति' बतलाई गई है, जो इस प्रकार है:—

"व्यवहारनय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिककी किसीका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका (-ऐसी मान्यताका) त्याग करना। तथा निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना।

प्रशः - यदि ऐसा है तो 'जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है-सो कैसे ?

उत्तर:—जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है उसे तो "सत्यार्थ ऐसे ही है" ऐसा जानना तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है, उसे "ऐसा है नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है" ऐसा जानना । इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर 'ऐसे भी है' 'ऐसे भी है'—इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है।"

( पृ० २५१ )

पं जो का यह कथन जैनागमसे सिद्ध है। उनमें कुछ धागमाधार:— १ श्री समयसार गा० ४७, ४८, ५७-५८ टोका सहित स्रजीव स्रधिकार

- २ ,, गा० १०५, १०६, १०७- इटोका सहित कत्तींकर्म प्रधिकार
- ३ ,, गा० २७२-७६-७७ ,, बंध प्रधिकार
- ८ ,, गा० ३२१से२७, ३५६से६५, ४१४ ,, सर्व विशुद्ध ज्ञान भिषकार ५ प्रवचनसार गा० १≤६ से १६२ टीका सहित

इत दो सौ वर्षों संवाध्यायी श्रीर तत्त्वचर्चाके प्रेमी समाजमें इस ग्रन्थने ऐसा स्थान बना लिया है कि—उसका नाम सामने श्राते ही उनके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, श्रीर सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसंगत होनेसे उसे स्वाध्याय प्रेमीजन जिनागमसे कुछ कम नहीं समभते। श्रतः यह ग्रन्थ स्वतंत्र श्रागम ग्रन्थ है, जिनवाणी-रहस्यका कोष ही है।

#### वर्णन-शैली

सातिशय प्रज्ञाके धनी पंडितजीकी विशेषताम्रोंका वर्णन करना म्रशक्य है किन्तु ग्रन्थमें विषयोंकी वर्णनशैली बड़ो ही सरल, रोचक मौर बोधगम्य है। कठिनतर तत्त्वचर्चामोंको भी बड़ा सरल बनानेका प्रयत्न किया गया है। जिस विषयको उठाया गया है उस पर खूब ऊहापोह किया गया है भीर जबतक उसके हरेक पहलू पर विचार नहीं कर लिया गया तबतक भागे नहीं बढ़ा गया। जहाँ बढ़ा गया है वहाँ यह कहकर बढ़ा गया है कि इस विषयका भागे खुलासा करेंगे। विषयको सरल करनेमें वही शैली भपनाई गयी है भर्यात् प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्न उठाकर उनका समाधान किया है, इतना ही नहीं बल्कि विषयको समझनेमें दृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना सुंदर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारनेमें कठिनाई नहीं होती।

#### प्रन्यकी भाषा

मूलतः यह ग्रन्थ दूं ढारी भाषामें है, जो जयपुर ग्रीर उसके ग्रासपासके प्रदेशोंमें बोली जाती थी। पाठकोंको यह जानकर ग्राश्चर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका बहुतसा भाग दूं ढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैन दर्शनके ग्रनेक मर्मज ग्रीर ग्रात्मज्ञ विद्वान उससमय जयपुर ग्रीर उसके ग्रासपास ही हुए हैं। स्वयं जयपुरमें जैनोंकी ग्राबादी ही इतनी ग्राधिक थी कि उससमय लोग उसे 'जैनपुरी' कहते थे। जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थान था कि जहाँ सैंकड़ों शाखोंकी इसी भाषामें नकल कराकर मांगके ग्रनुसार देशके विभिन्न मंदिरोंमें पहुँचाये जाते थे।

#### प्रन्यान्तरोंकी साक्षी

ग्रन्थकारके वचन ही ग्रन्थको प्रमाणताके लिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री टोडर-मलजोकी ग्रात्मज्ञताके साथ-साथ ग्रसाधारण विद्वत्ता, विचारकता ग्रौर सदाचारता न केवल सर्वोपिर थी, परन्तु ग्रन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारको पवित्र मानते थे, फिर भी ग्रपने कथनके समर्थनमें उन्होंने ग्रावश्यकतानुसार सर्वत्र ही ग्रन्था-न्तरोंके प्रमाण दिए हैं। इसतरह एक ग्रन्थमें ग्रनेकों ग्रवतरणोंका संग्रह ग्रन्थकी महत्ता ग्रौर गंभीरताको बहुत ऊँचा उठा देता है।

ग्रन्थके किसी भी प्रमेयको पढ़ने के बाद उसके समर्थनमें फिर ग्रन्थ ग्रन्थोंके टटोलनेकी ग्रावश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ग्रन्थकार स्वयं ही ग्रन्य ग्रन्थोंके इतने प्रमाण दे देते हैं कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर ही शान्त हो जाता है।

#### वाचार्यकल्प पं॰ टोहरमलजी

जैन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली द्यात्मज्ञ श्री पं टोडरमलजी हैं, शास्त्र-स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें श्रापका नाम सुप्रसिद्ध ही है। ग्राप हिन्दीके गद्य-लेखक विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं, जीवनके थोड़ेसे समयमें जैन समाजका जो महान स्वपकार किया है वह किसीसे भुलाया नहीं जा सकता। ग्राज ग्रापकी प्रत्येक रचना ज्ञानिषपासुश्रोंको तृष्तिका कारण बनी हुई है श्रीर श्रापके वचन प्राचीन श्राचार्योंकी तरह ही प्रमाण साने जाते हैं। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात विद्वत्ताके कारण गृहस्य होकर भी 'आचार्यकल्प' कहलाविका सीभाग्य श्रापको ही प्राप्त है। धर्म-जिज्ञासुसे लेकर प्रौढ़ विद्वान सभीके लिये यह 'मोक्षमार्गप्रकाशक' ग्रन्थ श्रति उपयोगी सिद्ध हुश्रा है। श्राज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, गुजराती. मराठीमें छप चुकी हैं, वही इसकी उपयोगिता सिद्ध करती हैं।

पण्डितजीका जन्म संवत् १७६७के लगभग जयपुरके खंडेलवाल जैन परिवार तथा 'गोदीका' गोत्रमें हुमा। जोगीदास भ्रापके पिता थे श्रीर माताका नाम रम्भाबाई था। बचपनमें ही इनकी व्युत्पन्नमितको देखकर इन्हें खूब पढ़ाकर योग्यतम पुत्र बनानेका निश्चय कर, ४-५ वर्षकी अवस्थामें इन्हें पढ़ाने बैठा दिया गया। वाराणसीसे एक विशेषविद्वान इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया। पं० टोडरमलजीको १०-१२ वर्षमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जैसे कठिन विषयोंमें गम्भीर ज्ञान प्राप्त हो गया।

[ एक जनश्रुति श्री टोडरमलजीके जीवनके बारेमें सुनी जाती है कि— एक जैन विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह बालक श्रवश्य श्रपने जीवनमें श्रमं-धुरंधर वीरपुरुष होगा..., पश्चात् उन्होंने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन किया कि यदि इस बालकको पढ़ानेके लिये मुक्ते समर्पित कर दें तो श्रल्प समयमें ही सर्वोत्तम विद्वान बन जायगा। तब दीवान सा० ने बड़े हर्षके साथ, गाजे बाजेके साथ बालकके माता पिताके पास जाकर उसे पढ़ानेका सुक्ताव दिया, जिसे माता—पिताने सहर्ष स्वी-कृत कर लिया। बालक थोड़ेसे समयमें ही पढ़कर श्राशातीत विलक्षण बुद्धिमान बन गया।

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे श्रिष्ठिक याद करके उन्हें सुना देते थे। इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिशय व्युत्पन्नमित-को देखकर दङ्ग रह जाते श्रीर इनकी सूक्ष्मबुद्धिकी सूरि-भूरि प्रशंसा करते थे।

'मोक्षमार्ग प्रकाशक' प्रत्यकी भूमिकामें स्वयंका परिचय दिया है कि ''मैंने इस कालमें मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूर्व संस्कारसे वा मला होनहार था इसलिये मेरा जैनधर्ममें श्रभ्यास करनेका उद्यम हुग्रा।'' यह कथन ग्रापछी पूर्वभवकी साधना भौर वर्तमान ग्रसाधारण योग्यताको सूचित करता है। ग्राप जन्मजवाहर तो थे ही, श्रपूर्व पुरुषार्थके बल द्वारा ग्राप महत्वपूर्ण ग्रात्मप्रकाके धनी बन गये। ग्रतएव थोड़े ही समयमें सर्वज्ञ वीत गाग कथित चारों अनुयोगोंका अध्ययन करके आपने आगमोक्त उपयोगी सर्व रहस्यका अनुगम किया। जिसके फलस्वरूप आपने महान्-महान् सिद्धान्त अन्योंकी टीका की श्रीर जिनवाणीका संपूर्ण सार लेकर अतिसुगमशैली द्वारा अपने एक मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशककी रचना कर, कल्याणार्थी जीवोंको अपूर्व-अमूल्य आत्मिनिधिका भान कराया। यदि आज यह मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो जिनागमका गृढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूततस्व स्पष्टतासे समक्तमें नहीं आते। पं०जी स्वयं इस ग्रन्थकी भूमिकामें लिखते हैं कि "टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रयचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्बिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षणणासार, पुरुषार्थ-सिद्ध-उपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर शावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर मुष्ठु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि श्रीक शास्त्र हैं तिन विषें हमारे बुद्ध-अनुसार अभ्यास वर्ते हैं।"

पं०जीका अपना और उनके माता-पिता एवं कुटुम्बीजनोंका परिचय श्री लिब्बसार ग्रन्थकी टोका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इसप्रकार हैं:—

"मैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेयों लग्यो है अनादितें कलंक कर्म मलको। ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसें खलको। रागादिक भावनिको पायकें निमित्त पुनि होत, कर्मबन्ध, ऐसो है बनाव जैसे कलको। ऐसें ही अमत भयो मानुष शरीर जोग, बनें तो बनें यहाँ उपाव निज थलको।।३६॥

#### दोहा

रम्भापित सुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो प्रान है, धारें प्रगट प्रकाश ।।३७।।

में आतम अरु पुद्गल खंघ, मिलकें भयो परस्पर बंध ।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ।। ३८ ।।

मात गर्भमें सो पर्याय, करके प्रण अंग सुभाय ।

बाहर निकसी प्रगट जब भयो, तब कुटुम्बको मेलो भयो ।।३९।।

नाम धरचो तिन हर्षित होय, 'टोडरमन्ल' कहै सब कोय ।

ऐसो यहु मानुष पर्याय, बधत भयो निजकाल गमाय ।।४०।।

देश ढुंढारह मांहि महान, नगर 'सवाई जयपुर' थान ।

नामें गाको रहनो धनो, थोरो रहनो ओहै बनो ।।४१॥

तिस पर्याय विषे को कोय, देखन-जाननहारो सोय!
मैं हूं जीवद्रव्य, गुनभूप, एक बनादि अनन्त अरूप ।।४२॥
कर्म उदयको कारन पाय, रागादिक हो हैं दुःखदाय।
ते मेरे औषाधिक भाव, इनिकों विनशे मैं शिवराय ।।४२॥
वचनादिक लिखनादिक किया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया।
ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनिमें नाहिं हमारो मेल ।।४४॥

इन पद्यों परसे ग्रापके ग्राघ्यात्मिक जीवनकी क्रांकीका दिग्दर्शन होता है। ग्रापके गुरुका नाम पं० बंशीघर था, इन्होंसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। ग्राप ग्रपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ भीर उसके ग्रथंका शीघ्र ही ग्रवघारण कर लेते थे। फलतः थोड़े ही समयमें जैन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, काव्य, छन्द, ग्रनंकार, कोष ग्रादि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

पंडितजीने वस्तुस्वरूपका अवलोकन कर सर्वज्ञ वीतराग-कथित न्यायी पंथका अनुसरण किया, जैनियोंमें जो शिथिलता थी उसको दूर करनेका प्रयत्न किया, शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दिया और जनतामें सच्ची धार्मिक भावना एवं स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समभ्रतेमें समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रिया आध्यात्मिक चर्चिक साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार बन गये। यह सब उनके प्रयत्नका ही फल था।

सहधर्मी माई रायमञ्जाने ग्रापका परिचय देते हुए लिखा है कि—"श्रर टोडरमलजी सूं मिले, नानाप्रकारके प्रश्न किए, टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा ग्रद्भुत देखी।...ग्रवार ग्रनिष्ट काल विषे टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम (ज्ञानका विकास) विशेष भया।" पं. देवीलालजीने लिखा है कि— टोडरमलजी महाबुद्धिमानके पास शास्त्र सुननेका निमित्ता मिला'।

#### प्रज्ञाकी-बुद्धिकी अलौकिक विशेषता और काव्यशक्ति

पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी राज-मलजी ने सं० १८२१ को चिट्ठीमें लिखा है "साराही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान का क्षयोपशम प्रलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण कई लाख श्लोक टीका बनाई ग्रोर ५-७ ग्रन्थोंकी टीका बनायवेका उपाय है। सो ग्रायुकी ग्रधिकता हुए बनेगी। ग्रर घवल, जयववलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा वहाँ दक्षिण देशसूं पांच सात ग्रोर ग्रन्थ ताङ्पत्र विषे कर्णाटकी लिपिमें लिख्या इहाँ पधारे है। याकूं मञ्जी वांचे हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करें हैं वा कर्णाटकी लिपिमें लिखि ले है। इत्यादि न्याय, व्याकरण, गणित, छंद-ग्रलंकारका याके ज्ञान पाइए हैं। ऐसे पुरुष महंतबुद्धिका घारक इसकाल विषें होना दुर्लभ है ताते वासुं मिलें सर्व संदेह दूरि होइ हैं।"

इससे पं जीकी प्रतिभा भीर भात्मज्ञानरूप विद्वत्ताका मनुभव सहज ही किया जा सकता है।

प्राप केवल हिन्दी गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु प्रापमें पद्य-रचना करनेकी क्षमता थी भीर हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार प्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है भीर देहलीके धमंपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है। इसके सिवाय संहिष्ट प्रधिकारका प्रादि-प्रम्त मंगल भी संस्कृत रलोकोंमें दिया हुआ है भीर वह इस प्रकार है—

संदृष्टेर्ल व्यिसारस्य **अपणासारमीयुषः** प्रकाशिनः पदं स्तौमि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वर्ण्यक है। प्रथम ग्रथंमें क्षपणासारके साथ लिब्धसारकी संहिष्टिको प्रकाश करनेवाले माधवचन्द्रके गुरु ग्राचार्यं नेमिचन्द्रं सेद्वान्तिकके चरणोंकी स्तुति की गई है भीर दूसरे ग्रथंमें करण-लिबके परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त भीर समीचीन हिष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका उपक्रम किया गया है।

इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिये हुये है और उसमें शुद्धात्मा (अरहन्त), अनेकान्त वाणी और उत्तम साधुश्रोंको संदृष्टिकी निर्विष्न रचनाके लिये नमस्कार किया गया है। वह पद्य इस प्रकार है:—

युद्धात्मानमनेकान्तं सानुष्ठचममंगलम् । वंदे संदृष्टिसिद्धचर्यं संदृष्टचर्यंत्रकाशकम् ।।

हिन्दो भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारोंके निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार है:—

मैं नमों नगन जैन जन शान ध्यान धन लीन । मैंनमान विन दानघन, एनहीम तन छीन ॥ इस पद्यमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानस्पी धनमें खीन रहनेवाले, काम और मान (घमंड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षीए शरीरवाले उन नग्न जैन साधुओं को नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका बंधका उदाहरण है। इसमें ऊपरसे नीचेकी और क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है और इसो तरह नीचेसे ऊपरकी और एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। पर इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरूह होनेके कारण पाठकोंकी उसमें शीध्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है।

पंडितजी गृहस्य थे—घरमें रहते थे परन्तु वे सांसारिक विषयभोगोंमें झासक न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और संवेग-निर्वेद द्यादि गुणोंसे अलंकृत थे। अध्यात्म-प्रत्योंसे प्रात्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तुप्त नहीं होते थे। उनकी मधुर वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम सन्तोषका प्रतुभव करते थे। पंडित टोडरमलजीके घर पर ज्ञानाभिलाषियोंका लासा जमघट सा लगा रहता था। ज्ञानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति प्राता था उसे आप बड़े प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यास कराते थे। इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही बन रहा था वहाँ तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजन बराबर माते रहते थे भीर उन्हें प्रापके साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा प्रपनी शंकाओंका समाधान सुनकर बड़ा ही सन्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्न व्यवहारसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। प्रापके शास्त्रप्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित, चतुर और विधिष्ट श्रोताजन माते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजी प्रावत्वी सोगानी और नैमचन्दजी पाटणी, महारामजी, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रोचन्दजी सोगानी और नैमचन्दजी पाटणीके नाम लास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बसवा निवासो श्री पं० देवीदासकी गोघाको भी भापके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका ग्रवसर प्राप्त हुन्ना था। उनका

<sup>•</sup> दीवान रतनचन्दजी और बाळचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियों में प्रमुख थे। वे बड़े ही वर्मास्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुआता वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि॰ सं॰ १६२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमें दीवान पद पर आसीन हुए थे और वि० सं॰ १६२६ में जयपुर के राजा पृथ्वीसिंहके समयमें थे और उसके बाद भी कुछ समय रहे हैं। पं० दीलतरामजीने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० सं० १६२७ में पं० टोडरमलजीकी पुरुषार्यसिद्ध्युपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया था।

प्रवचन बड़ा ही मार्मिक और सरल होता था भौर उसमें श्रोताश्रोंकी भच्छी उपस्थिति रहती थी।

#### तत्कालीन धार्मिक स्थिति

जयपुरमें जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो अब भी वहांके अतील जैन वैभवको बतला रहो है, साधमीं भाई बिं रायमल्लके सं० १८२१ के एक पत्रमें खिखा है कि:—"और इहां दस बारा लेखक सदेव, सासते जिनवाणी लिखें हैं वा सोधते हैं। और एक बाह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० बालकोंको न्याय, व्याकरण, यणित, शास्त्र पढ़ावे है। और १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका अध्ययन करे हैं। नित्य १००-५० स्थान पर जिन पूजन होई है—इत्यादि इहां जिनधमंकी विशेष महिमा जाननी, नगरमें सात व्यसनका अभाव है। भावार्थं—ई नग्न विषे कलाल, कसाई, वेश्या न पाइए। अर जीव हिंसाकी मनाई है। दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, बाखचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधविसह है। ताके राजमें एते कुव्यसन न पाइए है। और जैनो लोगका समूह वसे है। दरबारके मुत्सदी सब जैनी है, और शाहकार लोग सब जैनी है। यद्यपि और भी है पर गौरातारूप है, मुख्यतारूप नाहीं।.. ७-६ हजार जैनो महाजनांका घर पाइये है ऐसा जैन लोगोंका समूह और नग्नमें नाहीं, और इहाँका देशविषे सर्वत्र मुख्यपणे श्रावगी लोग वसे हैं। तातें यह नग्न व देश बहुत निर्मल व पवित्र है। तातें धर्मात्र पुरुष वसनेका स्थान है, अवार तो ए साक्षात् धर्मपुरी है।"

उस समय जिनपूजन, शास्त्रस्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, शास्त्र प्रवचनादिमें श्रद्धा-भक्ति श्रीर विनयका अपूर्व हश्य देखनेमें ग्राता था, ग्राज भी कुछ ग्रंशमें है। पं० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताग्रोंकी संख्या ८०० से ग्रिधिक हो जाया करती थी।

#### जयपुर का वैभव

उन दिनोंमें जयपुरका धार्मिक वैभव ग्रपनी चरम सीमापर था। करीब ४००००, जैनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें भौर राज्यके ग्रन्य विभागोंमें जैनोंकी ही मुख्यता थी। दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्रो थे, खंडेलवाल जैन थे भौर पं० जो की शास्त्र सभाभ्रों तथा धार्मिक चर्चाभ्रोंमें खूब भाग लिया करते थे। स्वयं जयपुरके शासक महाराजा माधवसिंहजी जैनोंसे भ्रत्यिक प्रभावित थे। वि० संवत १८२१ में श्री टोडरमलजीके उपदेशसे जयपुरके जैनों द्वारा इन्द्रध्वज पूजाका जो बड़ा भारी विशाख भीर ऐतिहासिक समारोह हुआ था उसमें दरबारकी तरफसे घोषएा थी कि-जैनोंको दरबारसे जिस चोजको बावस्थकता हो वह दी जाय।

कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुमा था। भीर उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस काममें भ्रग्ने सर रहे थे। बाल ब्रह्मचारी साधर्मी रायमख जीके शब्दों में—पहलेकी भ्रपेक्षा जैनोंका धार्मिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लगा, जिनमंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ हो बीस, तीस मंदिर नये बनवाए गये, नित्य हजारों स्त्रा-पुरुष पूजा पाठ करते ही थे। स्त्रियाँ भी गंभीर शास्त्र चर्चाएँ करती थी, १०-२० विद्वान शास्त्र सभामें ऐसे रहते थे जो संस्कृत शास्त्रोंका प्रवचन करते थे। दुरूह चर्चाभ्रोंमें भाग लेनेवाले भी सैंकड़ों ही थे। विभिन्न देशोंके प्रश्न समाधानके लिये जयपुर ही भाते थे। इस तरह उस समय धर्म भीर विद्वताका केन्द्र जयपुर ही था।

#### रचनाएँ और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—
१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड टोका, ४ लिब्धसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोकसार टीका, ६ म्रात्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थसिद्धयुपाय टीका, द म्रर्थसंहष्टि म्रधिकार, ६ मोक्षमार्गप्रकाशक भीर १० गोम्मटसार पूजा।

इनमें ग्रापकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संवत् १८११ को फाल्गुएए विद पंचमीको मुलतानके ग्रध्यात्मरसके रोचक खानचन्दजी, गंगाधरजो, श्रीपालजी, सिद्धारथजी ग्रादि ग्रन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थी। यह चिट्ठी ग्रध्यात्मरसके भनुभवसे ग्रोत-प्रोत है। इसमें ग्राध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है। चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजोकी ग्रान्तरिक भद्रता तथा बात्सल्यताका खास तौरसे द्योतक है—

"तुम्हारे चिदानन्दघनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि होउ।"

निर्विकल्प समाधिका थोड़ेमें ही बड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। तत्त्वरिसकों को यह पत्र ध्रवस्य पढ़ने योग्य है।

#### गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचिता ग्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके बस्स तथा ग्रभयनन्दिके शिष्य थे। ग्रीर जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है।

गोम्मटसार ग्रन्थपर मनेक टीकाएं रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमें मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता सभयचन्द्र सैद्धान्तिक# हैं। इस टीकाके ग्राधारसे ही केशव वर्णीने, जो ग्रभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ (बि॰ सं० १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है ग्रीर ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका ग्रीर केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका म्राश्रय लेकर भट्टारक नैमिचन्द्रने भ्रपनी संस्कृत टीका बनाई भीर उसका नाम भी कनडी टोकाकी तरह 'जीवतस्वप्रबोधिका' रक्खा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल-संघ शारदागच्छ बलात्कारगएके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषएाका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्वज्ञानतरिक्किगी' नामक ग्रन्थकी रचना की है। श्रतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६ वीं शताब्दी है। इनकी 'जीवतत्वप्रबोधिका' टोका मल्लिभूपाल ग्रथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है श्रीर जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है× । इससे भी इस टीका ग्रीर टीकाकारका उक्त समय प्रयात ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरएा व विक्रमकी १६ वीं शताब्दी का उत्तराधं सिद्ध है।

ग्राचार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके ग्राधारसे ही पं० टोडरमखजीने सम्यक्तान चन्द्रिका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशववर्णीकी टीका समभ लिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है—

केशनवर्णी मन्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार। संस्कृतटीका कीनी एडु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेडु।।

<sup>•</sup> अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाएडकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें ८३ नं० की गाथाकी टीका करते हुए एक 'गोम्मटसार पंजिका' टीकाका उल्लेव निम्न शब्दोंमें किया गया है। "अथवा सम्मूर्जनगर्भोपात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामसिमायः।"

<sup>🗴</sup> देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १।

पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्याशान-चिन्दका' है जी उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी जसके प्रमेयका विशद विवेचन करती है। पंडित टोडर-मस्वीने गोम्मटसार-जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लिबसार-क्षपणासार, त्रिलोकसार इन चारों प्रन्थोंकी टोकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारों प्रन्थोंकी टोकाथ्रोंको एक करके उसका नाम 'सम्यागान-चिन्द्रका' रक्खा है जैसा कि पंडितजीकी लिब्धसार भाषा टोका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है:- ''या विधि गोम्मटसार लिबसार प्रन्थिन की, भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकें। इनिके परस्पर सहायकपनी देख्यी, तातें एक करि दई इम तिनिको मिलायकें। सम्यागान-चिन्द्रका धरयो है याका नाम, सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकें। किलकाल रजनीमें अर्थकी प्रकाश करें, यातें निज काज कीने इष्ट माव भायकें। किलकाल रजनीमें अर्थकी प्रकाश करें, यातें निज काज कीने इष्ट माव भायकें।

इस टोकामें उन्होंने भागमानुसार ही भ्रथं प्रतिपादन किया है भ्रौर भ्रपनी भ्रोरसे कषायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा:—

> बाज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मांहि। धरि कपायकरि कन्पना हम कल्लु कीनों नांहि।।३३।।

टीकाप्रेरक श्री रायमलजी और उनकी पत्रिका-

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधमीं श्रावकी-त्तमकी प्रेरणासे की गई है—"रायमल्ल साधमीं एक, धमंसधेया सहित विवेक। सो नानाविध प्रेरक भयौ, तब यह उत्तम कारज थयो।" वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रेमी थे। और विद्वानोंसे तत्त्वचर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे। पं० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे बहुत ही प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओंको लिए हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो चुकी हैं । उनमेंसे प्रथम पत्रिकामें अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह सिंघाणा नगरमें कब और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका वह अंश इस प्रकार है:—

"पीछै सेखावटी विषे सिंघाणा नग्न तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिल्ली) का बड़ा साहकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के र्याय वहाँ रहे, तहाँ हम गए ग्रीर

<sup>&</sup>quot; # देखो बीरवाची वर्ष १ अ**स** २, ३।

टोडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये। ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम यन्यकी साखिसं देते गए। सो यन्यकी महिमा हम पूर्वे सूनी थी तासुँ विशेष देखी भूर टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछे उनसूं हम कही - तुम्हारे या ग्रन्थका परचे (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घर्णा श्रीवींका कल्यारा होय ग्रर जिनधर्मका उद्योत होइ। ग्रब हों (इस) कालके दोषकरि जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो ग्रागे यातें भी ग्रल्प रहेगी। तातें ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मुलगाया पन्द्रहसै १५०० स ताकी संस्कृत टीका अठारह हजार १८००० ताविषें ग्रलौकिक चरचाका समूह संहष्टि वा गिएत शास्त्रोंकी ग्राम्नाय संयुक्त खिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है। ग्रर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दोघंकाल पर्यन्त लगाय अब ताई नाहीं तौ आगें भी याकी प्रवर्ती कैसें रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, त्रायुका भरोसा है नाहीं। पीछें ऐसें हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया। पूर्वे भी याकी टीका करनेका इनका मनोरथ था हो, पीछँ हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूर्तविषे टोका करनेका प्रारंभ सिंघाणा नग्रविषै भया। सो वे तो टीका बनावते गए हम बांचते गये। बरस तीनमें गोम्मटसारग्रंथकी ग्रङ्तीस हजार ३८०००, लब्धिसार-क्षपणासार ग्रन्थकी तेरह हजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४०००, सब मिलि च्यारि ग्रन्थोंकी पैंसठ हजार टोका भई। पोछैं सवाई जयपूर श्राये तहाँ गीम्मटसारादि च्यारों ग्रन्थोंकूं सोघि याकी बहुत प्रति उतरवाईं। जहाँ शेली थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पधराई। ऐसे इन ग्रन्थोंका श्रवतार भया।"

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्झानचित्रका टीका तोन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसको इलोक संख्या पैंसठ हजारके करीब है। इस टोकाके पूर्ण होनेपर पंडितजोने ग्रन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की ग्रौर उन जैसी ग्रपनी दशकों होनेकी श्रीभलाषा भी व्यक्त की। यथा—

> आरम्मो पूरण भयो शास्त्र मुखद प्रासाद। अब भये इम कृतकृत्य उर पायो अति आह्वाद।।

<sup>#</sup> रायमलजीने गोम्मटसार की मूल गाथा संख्या पन्द्रहसी १४०० बतलाई है जब कि उसकी सख्या सत्तरहसी पांच १७०४ है, गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ६७२ और जीवकाण्ड की ७३३ गाथासंख्या मुद्रित प्रतियोंमें पाई जाती हैं।

अरहत्त सिद्ध हर उपाध्याय साधु सर्व,
अर्थके प्रकाशी माङ्गलीक उपकारी हैं।
तिनको स्वरूप जानि रागतें मई जो मिक्क,
कायकों नमाय स्तुतिकों उचारी है।।
धन्य धन्य तुमही से काज सब बाज मयो,
कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है।
मङ्गल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं,
होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है।।

यही भाव लब्बिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रगट किया है # ।

लब्बिसारकी यह टीका वि० स० १८१८ म। घशुक्ला पंचमीके दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है—

संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त । माघशुक्लपंचिमदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ।।

लिबसार-क्षपणासारकी इस टोकाके अन्तमें अर्थसंदृष्टि नामका एक अधिकार मो साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें आनेवाली अंकसंदृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलौकिक गिएतिके करणसूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संदृष्टि अधिकारसे भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार-जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, संख्यात, असंख्यात और अनन्तकी संज्ञाओं और अंकसंदृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है और जो 'अर्थसंदृष्टि' के सार्थक नामसे असिद्ध है। यद्यपि टोका ग्रन्थोंके आदिमें पाई जानेवाली पीठिकामें ग्रंथगत संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस ग्रन्थके विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंको रचना की गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे संदृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोघ हो जाता है। इस सबका श्रेय पंठ टोडरमलजोको ही प्राप्त है।

<sup># &</sup>quot;प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुळता रहित होइ सुखी भये। वाके प्रसादतें सर्व आकुळता दूरि होइ हमारे शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होड।"

#### त्रिलोकसार टीका-

त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी परन्तु उसका सँशी-धनादि कार्य बादको हुन्ना है भीर पीठबंध वगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया। इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्बन्धान-चन्द्रिका टोकाके अन्तर्गत समक्षा जाय।

#### मोक्षमार्ग प्रकाशक-

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ भी सं० १८२१ के पूर्वका है।

#### आत्मानुशासन टीका---

म्रादिपुराणके कर्ता श्री जिनसेनाचार्यके शिष्य भगवान श्री गुण्भद्राचार्यके द्वारा रचा गया यह ग्रन्थ २७२ श्लोकोंका है। अपने नामके अनुसार झात्माको अनुशासित करनेवाला ग्रपने ढंगका जैन वाङ्मयमें यह एक ही ग्रन्थ है, और पढ़ते समय सुभाषित जैसा ही ग्रानन्द ग्राता है, वारंवार पढ़नेयोग्य, प्रासादगुण्युक्त श्रौढ़ ग्रन्थ है। इसपर प्राचार्य श्री प्रभाचन्द्रकी एक छोटो संस्कृत टीका है जो प्रत्येक श्लोकके ग्रथंको विशद करती है। इसी ग्रन्थपर पं० श्री टोडरमलजीकी भाषा वचनिका है जो शायद उक्त सं० टीका के ग्रनुसार ही बनाई गई है।

#### पुरुषार्थसिद्धचुपाय टीका--

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रहगई। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। बादको यह टोका श्री रतनचन्दजी दोवानको प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरो को है परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अन्नरापन तो दूर हो ही गया है।

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह श्रनिश्चित है, परन्तु फिर भी सं० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलजीकी ये सब रचनायें जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है । पं० दौलतरामजीने

<sup>#</sup> देखो 'भारतके प्राचीन राजवंश' भाग ३ प्र० २३६, २४० ।

जब सं० १८२७ में पुरुषायंसिद्धधुपायकी श्रष्ट्ररो टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिहका राज्य था। श्रतएव सम्वत् १८२७ से पहले ही माधवसिहका राज्य करना सुनिश्चित है।

#### गोम्मटसार पूजा---

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मट-सारके गुएगोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

#### मृत्युकी दुखद घटना-

पंडितजीकी मृत्यु कब भौर कैसे हुई ? यह विषय धर्सेसे एक पहेली सा बना हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं; परन्तु उनमें हाथीके पैर तले दबवाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है। यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और हाथीको अंकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिघाड़ के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो वार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमें अक्षम रहा और तीसरा अंकुश पड़ना ही चाहता था कि पंडितजीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जाँच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ अंकुशका वार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर। इन वाक्योको सुनकर हाथीने अपना कार्य किया।

चुनांचे किसी ऐसे असह्य घटनाके आरोपका संकेत केशरीसिंह पाटणी सांगाकोंके एक पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है—

"मिती कार्तिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमांहीं कछु ध्रमारगी उपाड़ि नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नास्थीं।"

-वीर वासी वर्ष १ पृष्ट २८४।

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस षडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तब वे बहुत दु:सी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये। पर 'अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पश्च-तावा ही रह जाता है। बादमें जैनियोके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया।

ग्रब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ श्रीर १८२४ के मध्यमें माघव-सिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी श्रिषकांश सम्भावना सं० १८२४ में जान पड़ती है। चूं कि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए श्रीर उससे वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया। यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है श्रीर उसके श्रनन्तर देवीदासजी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं।

इसप्रकार ग्राचार्यंकल्प पं० टोडरमलजी साहबके जीवन परिचय, उनकी प्रज्ञाकी प्रखरता एवं उनकी कृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उनमेंसे उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेकी इस प्रस्तावनामें चेष्टा की गई है। विद्वानोंसे निवेदन है कि विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करने की कृपा करें।

इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शास्त्री द्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावना का ग्राधार खिया है तथा कुछ ग्रश डा० खाखबहादुरजी शास्त्री द्वारा लिखित प्रस्तावना, सन्मित संदेश तथा वीरवाणी पत्रके टोडरमलजी विशेषांककी सहायता ली गई है इसके खिये मैं अनुमितदाता छपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाशचद्रजी शास्त्री (वाराणसी) का ग्राभारी हूँ।

इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेमचन्दभाई, श्री नेमीचन्दजी पाटनीने मुक्ते सहायता दी है उन सबका भी मैं ग्राभार मानता हूँ।

श्चन्तमें धर्मेजिज्ञासु पाठकोंसे निवेदन है कि—ग्राचार्यकल्प पंडितजीके प्रति हम कृतज्ञ बनकर मोक्षमार्गं प्रकाशकके ग्रध्ययनद्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित यथार्थ तस्व स्वरूपको समक्षकर, तत्त्वनिर्णयरूप श्रम्यासके द्वारा श्रपनी ग्रात्मामें मोक्षमार्गका प्रकाश कर, श्रनादिकालीन मिथ्यात्वका नाश करें श्रीर यथार्थता, स्वतन्त्रता श्रीर वीतरागता-रूप सम्यक्रत्तत्रयका ग्रहण करें।

बीर संवत २४६३ मंगसिर बदी १० मगवान महावीर तप+स्याणक दिन

निवेदक— इ॰ गुलाबचन्द जैन सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

## सिद्धान्त सूचनिका

| मिश्रायमें मिथ्यात्त्वरूप रागादि भाव हैं वे ही ग्रास्रव हैं                     | २२७      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ग्रपना भला बुरा ग्रपनेसे होता है                                                | २६६      |
| म्रपने परिगाम बिगाड़नेका भय रखना, सुधारनेका उपाय करना                           | २६६      |
| भ्रपना दोष कर्मादिमें लगाता है सो जिन भ्राज्ञा माने तो ऐसी भ्रनीति संभव नहीं है | 382      |
| ग्रज्ञान व कषायभाव हो वहाँ चारित्र नहीं होता                                    | २३८      |
| भ्रषाति कर्मोंके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है                                   | २७       |
| अर्हन्तादिकके आत्माश्रित गुणोंको व शरीराश्रित गुणोंको भिन्न २ नहीं जानता        |          |
| वह मिथ्यादृष्टि है                                                              | ३३८      |
| ग्रहिंसादि पुण्यास्रव है उसे उपादेय मानना मिध्यादृष्टि है                       | २२६      |
| ग्रन्तरंग परिसामोंकी गुद्धता हो तब १२ तपोंमें तप संज्ञा जानना                   | २३२      |
| ऐसा आत्माका अनुभव नहीं करता ४६, ६१-१६६-२०                                       | ४-२३७    |
| श्रौपाधिकभाव-पर निमित्तसे होनेवाला भाव                                          | 838      |
| (स्वभावभाव-पर निमित्तके बिना जो भाव हो )                                        | 888      |
| कषार्यौकी तीव्रता-मन्दता ग्रपेक्षा ग्रनन्तानुबन्धी ग्रादि भेद नहीं है           | 80       |
| कोई किसीके कर्त्ता नहीं; ग्राघीन नहीं २८, २६, ४२, ४२, ५४, ८३, ८                 |          |
| ६०-१४-२४१, ३०                                                                   |          |
| कोई पदार्थ इष्ट-म्रनिष्टरूप है नहीं                                             | ६३       |
| कोई द्रव्य-भावका नाम निक्चय ग्रौर कोईका नाम व्यवहार ऐसा नहीं है                 | २५३      |
| कारगा-कार्य सम्बन्ध ६७, ६६, १६६-६७, २३४-४४-                                     |          |
| गुरुकी व्याख्या श्रीर विपरीतता १८४                                              | से १८७   |
| गुरुका सच्चा लक्षरा जाने तो वह मिध्यद्दष्टि न रहे                               | २२३      |
| गुप्ति समिति ग्रादिमें जितना ग्रंश वीतरागता वह सच्ची समिति भ्रादि है            | २२८      |
| जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ श्रशुभोपयोग छोड़ शुभर्मे ही प्रवर्तना किन्तु उरे  | <b>3</b> |
| भ्रज्ञुद्धोपयोग मानना २४                                                        | प्र, २५६ |
| जैन शास्त्रोंके पदोंमें प्रयोजन बीतरागता ही है १                                | ३, १०३   |
| जिनमतमें तो एक रागादि मिटानेका ही प्रयोजन है                                    | ३०३      |
| जितना ज्ञानादि प्रगट है वह जीवका ही स्वभावका अंश ही है                          | २६, दद   |
|                                                                                 |          |

| जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धानका लक्षण                                         | <b>३१७-</b> ३२४  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| जीव तस्वका भन्यथा श्रद्धान                                                 | २२४              |
| जीव द्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुराका घारक है २४-२६, ३२                | , ३६-३७-३८-४६-८८ |
| जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा ऐसी मिथ्या बुद्धि।                | २३८              |
| जितनी (१२ तपादिकमें) शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा धौर जितन                  | ा शुभभाव है      |
| उससे बन्ध है                                                               | २३२              |
| जैसी पर्याय में, देहादि में, ग्रहंबुद्धि है ऐसी केवल ग्रात्मामें ग्रहंबुदि | इ २६०            |
| ज्ञानका दोष-मिथ्याज्ञान, ध्रज्ञान, कुज्ञान                                 | 55               |
| ज्ञानी शुभरागरूप भक्तिको श्रद्धानमें शुभबन्धका कारण जानते हैं              | <b>२</b> २२-२२३  |
| तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें जीवाजीव ग्रादि सर्वेका स्वरूप भलीभौति          |                  |
| मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह श्रद्धान होनेपर                  | सम्यक्त्वी       |
| होता है                                                                    | ३३२ पंक्ति १७    |
| तत्त्व विचारवाला ही सम्यक्त्वका प्रिषकारी है                               | २६०              |
| तत्त्वज्ञानके बिना महावतादि ग्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम                | पाता है २३८      |
| तस्वनिर्णय न करने में तेरा ही दोष है                                       | 3 ? ?            |
| तस्वादिकका निइचय करनेका उद्यम करेतो उससे अवश्यमेव ही                       |                  |
| सम्यक्त होते हैं                                                           | २७७, ३१२         |
| देव-गुरु-धर्म, स्व-पर तथा म्रात्म श्रद्धान लक्षणसे सम्यग्दर्शन मानने       |                  |
| देहादिमें ग्रहं-ममकार मिथ्या है                                            | X0-X8            |
| देहादि पर्यायमें म्रहंबुद्धि सम्यग्दर्शनादिक द्वारा छूटजाये, स्वयं भ्रन    | गदिनिधन चैतन्य   |
| द्रव्य है उसमें ग्रहंबुद्धि ( हढ़ता ) ग्राये, पर्यायको स्वांग स            |                  |
| मरएाका भय नहीं रहता                                                        | ६१               |
| द्रव्यग्रपेक्षा शुद्धत्व, पर्याय श्रपेक्षा शुद्धत्व, शुद्ध शब्दका श्रर्थ   | ३४६ २४६          |
| द्रव्यलिगीमुनि भौर उनके उपायमें भ्रयथार्थता ७७, ७६, २२७,                   | २४२-४३-२५६-⊏३,   |
|                                                                            | 388-20-20        |
| दोनों नयोंको ग्रहण करनेवाला भी मिथ्याद्दष्टि है                            | २४६-२५७          |
| निंदा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है                        | १६२              |
| निश्चय-व्यवहारका लक्षरा ( सर्वत्र ऐसा ही )                                 | २४८-२४६-५०-५३    |
| निश्चय-व्यवहार द्वारा शास्त्रोंके ग्रर्थ करनेकी पद्धति                     | 284-86-80-283    |

| निश्चयसे निःकषायभाव है, वही सच्चा चारित्र है                                 | २३०            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| निश्चयसे वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है                                          | <b>२</b> ४२-४३ |
| निश्चय-व्यवहार दोनीं नयौंका ग्रहणका अर्थ                                     | २५१            |
| निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; ग्रतः दोनोंका उपादेयपना         |                |
| नहीं बनता                                                                    | ३४६            |
| निरुचय धर्म तो वीतरागभाव है, बाह्य साधनको व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जान       | नना २३३        |
| निश्चय उपदेशका श्रद्धाच नहीं करते हैं वह व्यवहारश्रद्धानसे मतत्त्व श्रद्धान  | f              |
| ही रहता है                                                                   | ५१-२२१         |
| प्रयोजन-जिसके द्वारा सुख हो-दु:खका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है          | ६-७-१३         |
| १४, ४४, ५७, ७८-७६-८४-८८, ६१-६२-१२७-१५७-२१६                                   | ४४, ३१८        |
| प्रयोजनभूततत्त्व = मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत देव-गुरु-धर्म, जीवादितस्व,       |                |
| बंघ-मोक्षमार्गं को कहते हैं २१६-७८-७६-८४-८७-८८,                              | १६१, २१६       |
| पारिगामिक भाव-सर्वभेद जिसमें गींभत है ऐसा चैतन्यभाव                          | ४३१            |
| पर्यायमें भ्रहंबुद्धि-मैं बोलता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ भ्रादि              | 50- <b>5</b> १ |
| परद्रव्य बंधका कारण नहीं है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिभाव कारण है               | २७             |
| परद्रव्योंको इष्ट-श्रनिष्ट मानना मिथ्यात्व है                                | १७५            |
| परद्रव्योंसे भिन्न ग्रीर ग्रपने भावोंसे ग्रभिन्नत्वका नाम शुद्धपना है        | १६६, २५२       |
| परद्रव्यका श्राप कर्ता है नहीं                                               | २५५            |
| पुरुषार्थसे तत्त्व निर्णयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव हो मोहका                 |                |
| श्रभाव भीर मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है                                  | ३१२            |
| पुण्य-पापके बन्धमें भला-बुरा मानना वही मिच्या श्रद्धा है                     | २२७            |
| बुद्ध-व्यभिचार-जो ग्रात्मस्वरूपसे बाह्य निकलकर बाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विच | रती            |
| है सो वह बुद्धि व्यभिचारिगा है                                               | २०१            |
| बाह्य तप तो करे और अन्तरंग तप न होय तो उपचारसे भी उसे तप संज्ञा              | नहीं २३१       |
| बाह्य सामग्रीके भनुसार भाकुलता नहीं है, कषाय भावोंके भनुसार है               | 308            |
| बाह्य वस्तुसे सुख-दु:ख मानना भ्रम है                                         | ५६-४२-६०       |
| बाह्य सामग्री भवितव्य श्राधीन है ३६-५१-५६-७३, १६७                            | э, ३१०-११      |
| भाव भासनका स्वरूप २२४-२५-३                                                   | ४-३७-२५८       |
| भूतार्थ-ग्रभूतार्थ की व्याख्या, भीर निश्चय-व्यवहार यह दोनों ही सच्चे मं      | क्षिमार्ग      |

| मानना-उपादेय मानना मिध्याबुद्धि हो है                                | २५०                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| भवितव्य ३६, ५१-५६-७३-१६।                                             | ७, २०४, ३१०-११          |
| भावमन ज्ञानरूप है, द्रव्यमन शरीरका ग्रङ्ग है                         | १२६                     |
| भय द्याशा, खज्जा, स्नेहादिसे भी कुगुरु सेवनका निषेच                  | १८३ से ८७               |
| मन्दकषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग न       | हीं मानते हैं २३०       |
| मन्दकषायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दु:ख ही है           | ७१                      |
| मुनिपद लेनेमें जैनमतकी परिपारी                                       | १७१                     |
| मोक्षमार्गतो एक वीतराग भाव है                                        | १४-२५२-५३-५५            |
| महाव्रतादि घास्रवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नहीं                    | २२६                     |
| मोक्षमार्ग दो नहीं हैं उनका निरूपण दो प्रकार का है                   | २४८-४६                  |
| मिथ्या श्रद्धानका पाप हिंसादि पापोंसे; सात व्यसनोंसे भी महा प        | पाप है १६१              |
| सिध्यात्व ग्रादिको बाह्यरूप तो माने परन्तु ग्रन्तरंग इन भावों की     | जाति                    |
| को नहीं पहिचानता; भ्रथवा उनका तो नाश करने की चिन्त                   | ा नहीं है भौर           |
| बाह्यक्रिया–बाह्य निमित्त मिटानेका उपाय रखता है                      | <b>२२६-</b> २७          |
| मिथ्यादृष्टि सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योंको उपा    | दियरूप                  |
| श्रद्धा करता है ।                                                    | २२८                     |
| मंदराग सहित विषयोंमें वर्ते या व्यवहार धर्म कार्योंमें वर्ते तब श्रव | सरतो चला                |
| जावे—संसारमें ही भ्रमण होग।                                          | ३१३                     |
| पथार्थका नाम निरुचय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहार–उपचारः             | काएक ग्रर्थ)            |
| १६३-२३०-२३३-२४६-५१                                                   | ।-५३-५ <b>५-५७</b> -२७३ |
| यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यवस्व को प्राप्त होगा                      | <b>२</b> ६०             |
| रागादि का उपादान कारए। ब्रात्मा, चिमित्त कारए। द्रव्य कर्म           | १६६-६७, २५५             |
| रागादि होनेमें कर्मका दोष नहीं है अपना ही दोष है                     | १६६                     |
| राग रहित भावका नाम ग्रहिसा है                                        | ३२८                     |
| <b>व्यवहारउ</b> पचारका एक <b>ग्रर्थ है</b> १६३-२३०-३३-४६-५१-५        | ३-५५, २५७-२७३           |
| भ्यवहारनयका उपदेश कार्यकारी कब ?                                     | २५३                     |
| व्यवहार साधनमें शुभबन्ध कहा है                                       | 338                     |
| व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिक         | को किसीको               |
| किसीमें मिलाकर निरूपरा करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मि               | श्यात्व है २५१          |

| वत संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है उनको मोक्षमार्ग मानना व्यव         |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| व्रतादि शुभोपयोग बंधमार्ग है श्रौर स्रज्ञानी उसी को मोक्षमार्ग मानते | हैं सो दोनों   |
| को एक किया, परन्तु यह मिथ्या है                                      | १५८            |
| वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है                    | २४४            |
| जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ प्रशुभोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्तना   | किन्तु         |
| उसे बुढ़ोपयोग का कारण न मानना                                        | २४४-४६         |
| विपरीत सभिप्राय रहित तस्वार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्व है, देवादिक  | का श्रद्धान    |
| सो व्यवहार सम्यवस्व है                                               | ३३३            |
| शरीरकी भवस्थासे सुख दु:ख मानना भ्रम है                               | ४२, ५६, ६०     |
| शरीरकी किया से झात्महित नहीं होता                                    | १२१            |
| शुभाशुभमें भला-बुरा मानना मिष्याश्रद्धा है                           | २२७            |
| शुभभाव है उससे बन्ध है                                               | २३२            |
| शुभोपयोग शुद्धोपयोगका कारए। नहीं है                                  | २५६            |
| शास्त्र में द्रव्यलिगी मुनिको असंयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कहा है        | २४८            |
| शुभाशुभ भावमें अशुद्धताकी व बंघकारएकी अपेक्षा समानता है              | २०४            |
| शुभाशुभ भावोंमें घातिकर्मीका तो निरंतर बंध होता है; शुभाशुभभाव       | श्रात्म        |
| गुर्गोंका घातक है                                                    | २२७            |
| शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभभावको 'हे            | य              |
| जानकर उनके त्यागका उपाय करना                                         | २५५            |
| श्रद्धानमें शुभभावको शुभ बन्धका कारएा जानते हैं                      | २२२-२३         |
| श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है                                       | १५             |
| श्रद्धानका बल । सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं परिएामित होते, संस        | ार ग्रवस्थाको  |
| नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका बल जानना                             | ३२४            |
| सम्यक्तवका ग्रधिकारी तत्त्व विचारवान ही है                           | <b>२</b> ६०    |
| सम्यग्द्दिको द्रव्यलिगीका सूक्ष्म ग्रन्यथापन भासित होता है           | २४३            |
| सम्यग्हब्टि प्रशस्त रागको दंड समान-हेय मानता है                      | २४६            |
| सम्यग्द्दिके अप्रयोजनभूतमें भूल                                      | <b>१</b> ४-२१७ |
| सम्यग्द्द श्रद्धानमें भक्तिके शुभभावको बन्धका कारण जानते हैं         | २२२-२३         |
| सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण                                            | ३१७ से ३२५     |

| सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिक्रपव                                          | 48           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| सम्यक्त्व प्राप्तिके छपाय                                             | २७७-३१२      |
| सम्यग्दर्शन सच्चा उपाय है                                             | £ 8          |
| सम्यक्तवगुरा तिर्यंचादिक व केवली सिद्धभगवानके समान ही कहा है          | २२१-२२४      |
| सब द्रव्य स्वाघीन है, भपने ही भावका कर्ता है                          | 55-58        |
| कोई किसीका कत्ती नहीं है, ग्राघीन नहीं है २८, ४२, ४२, ४१              | (-= ३-==-= € |
| <b>६४-२५</b> २-५                                                      | ४,३०७-३११    |
| सराग चारित्र राग है                                                   | २४५          |
| समवसरण सभामें सर्वमुनि भावर्लिगी नहीं थे                              | २७३-२७४      |
| सत्य श्रद्धान होनेके पश्चात् स्वयं विपरीत लिंगघारी कैसे रहे ?         | १४६          |
| सर्व भेद जिसमें गिभत है ऐसा चैतन्यभाव सो पारिगामिक भाव                | 838          |
| सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धानका ही ब  | ल है २२४     |
| सहज ऐसा ही ब्रायुकर्मका निमित्त है, कोई कर्त्ता, हर्ता, रक्षक नहीं है | ४२, ६१       |
| सहज निमित्त-नैमित्तिक संबंघ २५-२६-३०-४१-४२-८१, २०                     | ३-५१, १६५,   |
| २०४, २५                                                               | ४-२५६-२७१    |
| सुखी होनेका सच्चा उपाय सम्यग्दर्शनादि ही है                           | प्रसे ६१     |
| स्वर्ग सुलका कारण प्रशस्त राग है, मोक्ष सुलका कारण वीतराग भाव है      | ३३४          |
| लोकमें सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभावके ही कर्ता हैं कोई किसी को सुख-   | दुःख         |
| दायक, उपकारी-श्रनुपकारी है नहीं                                       | 32           |
| हिंसाके भावसे पाप, अहिंसारूप राग परिगामसे पुण्य बेंधता है अतः दोनों   | हेय हैं २२६  |
| हिंसामें प्रमाद परिएाति मूल है, विषय सेवनमें ग्रभिलाषा मूल है         | २२७          |



# विषय-सूची प्रथम महिकार

| विषय                                             | AR          | विषय                                          | 88               |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>मंगळाचर</b> ण                                 | 8           | कवायसे स्थिति और अनुभागवन्य                   | २६               |
| भरहन्तींका स्वरूप                                | २           | बद् पुद्गल परमागुओंका वषायोग्य                |                  |
| सिद्धोंका स्वरूप                                 | 3           | प्रकृतिरूप परिखमन                             | 28               |
| भाषार्थीका स्वरूप                                | 8.          | बीव भावोंसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर | न २              |
| <b>उ</b> पाध्यायोंका स्वरूप                      | 8:          |                                               | ₹o               |
| साधुओंका स्वरूप                                  | 8;          |                                               | ąc               |
| पूज्यत्वका कारण                                  | 8,          |                                               | 38               |
| भरहन्तादिकों से प्रयोजनसिद्धि                    | •           |                                               | 12               |
| मंगळाचरण करनेका कारण                             | 5           | कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाळी         | •                |
| प्रन्यकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा              | <b>‡</b> 0, |                                               | ३२               |
| प्रन्यकारका भागमाभ्यास और प्रन्य रचना            | ₹₹,         | मतिज्ञानकी पराधीन अवृत्ति                     | 11               |
| असत्य पद रचनाका प्रतिषेध                         | १२          | अत्रज्ञानको ५५ ५५                             | ₹४               |
| बांचने सुनने योग्य शास्त्र                       | 18          |                                               | ₹ĸ               |
| ৰকাকা ৰেক্ৰণ                                     | ₹2          |                                               | 3.5              |
| भोताका स्वरूप                                    | 80          | •                                             | 15               |
| मोचमार्ग प्रकाशक प्रन्यकी सार्यकता               | 88          |                                               | <del>}</del> =   |
| द्सरा अधिकार                                     | 1           | अन्तराय और वेदनीय कर्मोदयजन्य अवस्था          | 86               |
| संसार अवस्थाका स्वरूप                            | २१          | 9                                             | <del>१२-४३</del> |
| कर्मबन्धनका निदान, कर्मोंके अनादिपने की          | - 35 /      | गोत्र कर्मोदयजन्य <del>अवस्</del> वा          | 88               |
| सिवि                                             | १२          | तीसरा अधिकार                                  |                  |
| जीव-कर्मोंकी भिन्नता, अमूर्त्तिक आत्मासे मूर्तिक |             | संसारदु:स्व तथा मोच्चसुस्वका निरूपण           | 84               |
| कर्मीका बन्ध, चाति-अचाति कर्म                    | २४          | दुःस्रोका मूछ कारण                            | 84               |
| निर्वेळ बढ़ कर्मों द्वारा जीवके त्वभावका धात;    |             | सिंध्यात्वका प्रभाव                           | 84               |
| बाह्य सामग्रीका मिलना                            | Rχ          | मोहजनित विषयाभिलाषा                           | ષ્ટ્રફ           |
| नृतन शन्ध विचार                                  | २६          | दुःसनिवृत्तिका सींचा चपाय                     | ¥0               |
| योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशवंध       | २७          | वर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति              | Жo               |

| विषय                                         | 23          | दियम                                           | AS.  |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------|
| नारित्रमोहसे दुःख और इसकी निष्टृति           | *?          | श्ररीरादिकका मायारूप मानने का निराकरख          | ₹८१  |
| अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम-गोत्र कर्मके       | चदयसे       | त्रद्या-विष्णु-महेशके सृष्टिके कर्ता, रच्चक और |      |
|                                              | ४० से ६२    | संदारकपनेका निराकरण                            | Kok  |
| एकेन्द्रिय जीवोंके दुःस्व                    | ६२          | छोकके अनादिनिधनपने की पुष्टि                   | ११०  |
| दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःस                 | €¥          | त्रक्षसे कुछप्रवृत्ति भादिका प्रतिवेध          | 222  |
| नरकगतिके दुःख                                | £k          | अवतार मीमांसा                                  | ११२  |
| तिर्येचगतिके दुःख                            | 44          | यहमें पशुवधसे धर्मकल्पना                       | 952  |
| मनुष्यगतिके दुःख                             | Ę.          | भक्तियोग-मीमांसा                               | 11X  |
| देवगतिके दुःस                                | <b>\$</b> 5 | श्चानयोग 🥠                                     | ? ?= |
| दुःखका सामान्य स्वरूप                        | 44          | पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होने का              |      |
| दुःख निवृत्तिका उपाय                         | ७१          | निषेष                                          | १२०  |
| सिद्ध अवस्थामें दु:खड़े अभावकी सिद्धि        | 42          | अन्यमत कल्पित मोत्तमार्ग की मीमांसा            | १२२  |
| चौथा अधिकार                                  |             | मुस्छिम मत-निराकरण                             | १२३  |
| मिध्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपग्र         |             | सांक्यमत 🦡                                     | १२४  |
| सिध्यादर्शनका स्वरूप                         | <b>•</b> \$ | नैयायिकमत ,,                                   | १२७  |
| प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्घ                   | <b>پ</b> ھ  | वैशेषिकमत 🥠                                    | १२८  |
| मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति                      | WE.         | मीमांसकमत 🥠                                    | १३१  |
| मिथ्याज्ञानका स्वरूप                         | E0          | जैमिनीमत निराकरण                               | १३२  |
| मिथ्याचारित्रका स्वरूप                       | <b>48</b>   | बोद्धमत ,,                                     | १३२  |
| इष्ट अनिष्टकी मिध्याकल्पना                   | EX.         | चार्वाक्मत 3                                   | १३४  |
| रागद्ध बकी प्रवृत्ति                         | न्ध         | अन्यमत निरसनमें राग-द्वेषका अभाव               | १३६  |
|                                              | 58          | अन्यमतोंसे जैनमतकी ुलना                        | १३७  |
| पांचनां अधिकार                               |             | अन्यमतके प्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता  |      |
| विविध मत समीभा<br>गृहीत मिण्यात्व            | a.k         | और समीचीनता,                                   | १३६  |
| पृहात । मण्यात्व<br>सर्वव्यापी अद्धेत प्रद्य | ٤Ę          | रवेताम्बरमत निराकरण                            | १४४  |
|                                              | <b>१</b> ६  | अन्यस्थिगसे मुक्तिका निषेष                     | १४६  |
| कर्त्तावादका निराकरण<br><b>महा</b> की माया   | 33          | स्त्रीमुक्तिका निषेच                           | १४७  |
| •                                            | (00         | श्रुमुक्तिका निषेध                             | १४७  |
| जीवोंकी चेतनाको प्रद्वाकी चेतना सामने का     |             | अझेरोंका निराकरण                               | १४म  |
| निराकरण्                                     | 101         | केवलीके अधार-निहारका निराकरण                   | १८६  |

| বিষয়                                           | Z2    | विषय                                    | Sig. |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
| मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिवेध             | १४२   | व्यवहाराभास पश्चके भारक, जैनामास        | २१३  |
| धर्मका अन्यवा स्वरूप                            | १४७   | कुळ अपेचा-धर्मविचार                     | २१४  |
| ढूं ढंकमत-निराकरण                               | 化二    | परीकारहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध | २१४  |
| प्रतिसाधारी आवक न होनेकी सान्यता का             |       | आजीविका-प्रयोजनार्च धर्मसाधनका प्रतिवेध | ₹9%  |
| निषेध                                           | १६०   | अरहन्तमक्तिका अन्यवारूप                 | २२१  |
| मुँ इपत्तिका निषेध                              | 288   | गुरुमकिका अन्यबाहर                      | २२३  |
| मृतिंपूजानिषेधका निराकरण                        | १६२   | शास्त्रभक्तिका अन्यवास्त्रप             | २२३  |
| बठा अधिकार                                      |       | बीव अजीव तस्यका अन्यवारूप               | २२४  |
| कुदेव कुगुरु और कुधमँका प्रतिषेध                | १६=   | आञ्च तरवका अन्यबाहरप                    | २२६  |
| कुदेव सेवाका प्रतिषेध                           | १६८   | क्य तस्यका अम्ययाहरप                    | २२७  |
| छौकिक सुखेच्छासे कुदेव-सेवा                     | 298   | संबर तरवका अन्यबाहर                     | २२७  |
| व्यन्तर-बाधा                                    | 900   | निर्जरा तत्त्वका अन्ययारूप              | २३०  |
| सूर्येचन्द्रमादि प्रहपूजा प्रतिषेष              | १७२   | मोच तस्वका अन्यशास्प                    | २३३  |
| गौसर्पादिककी पूजाका निराकरण                     | १७४   | सम्यग्हानका अन्यबाहरप                   | २३४  |
| कुगुरु सेवा श्रद्धानादिकका निषेव                | १७४   | सम्यङ्गारित्रका अन्यवारूप               | २३७  |
| कुल-अपेत्रा गुरुपनेका निषेध                     | POK   | निरचय व्यवहारनयाभासावलम्बीका स्वरूप     | २४म  |
| क्रुधर्म-सेवन से मिथ्यात्वभाव                   | 9 2 9 | सङ्चानिह्रपण्-उपचार निह्नपण्            | २४६  |
| निन्दादिभयसे मिथ्यात्व-सेवनका प्रतिबेध          | १६२   | सम्यक्तक सन्मुख मिण्यादृष्टि            | २४७  |
| सातवाँ अधिकार                                   |       | पंचळव्यांका स्वरूप                      | २६१  |
| जैनमिथ्यादृष्टिका विषेचन                        | 183   | माठवाँ अधिकार                           |      |
| एकान्त निश्चयावलम्बी जैनामास                    | १६३   |                                         |      |
| केवलज्ञान निषेध                                 | \$18  | चपदेशका स्वरूप                          | २६८  |
| शास्त्राभ्यासकी निःर्वकताका प्रतिवेध            | २००   | प्रवमानुयोगका प्रयोजन                   | २६⊏  |
| शुभको ह्रोइकर अशुभमें प्रवर्शना योग्य नहीं      | २०४   | करणानुयोगका प्रयोजन                     | २६६  |
| केवळ निश्चयावलम्बी वीवकी प्रवृत्ति              | २०६   | चरणानुयोगका प्रयोजन                     | २७०  |
| स्वद्रव्य-परद्रव्य चिन्सवनसे निर्णरा, बन्ध नहीं |       | द्रव्यानुयोगका प्रयोजन                  | २७१  |
| है किन्तु रागादि घटने से निर्करा और             | τ     | प्रथमानुयोगर्मे ज्याख्यान का विधान      | • ७१ |
| बागादि होनेसे बन्ध है।                          | २०६   | करणासुयोगर्ने ,,                        | ROK  |
| निर्विकल्पद्शा-विश्वार                          | २१०   | चरणानुबोगर्मे ,, ,,                     | 300  |
|                                                 |       |                                         |      |

| विषय                                         | <b>T</b> | विषय                                           | A8    |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------|
| द्रव्यानुयोशमें व्याख्यानका विचान            | २८४      | हुज्यकर्य और मावकर्मकी परम्परामें पुरुषार्वके  |       |
| अनुयोगीमें पद्धवि विशेष                      | २८६      | न होनेका खरहन                                  | \$9\$ |
| व्याकृरण न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन        | २८७      | मोज्ञमार्गका स्वरूप                            | 314   |
| प्रयमानुषीतामें दोषकल्पनाका निराकरण          | २८८      | उन्नण और उनके दोव                              | ३१६   |
| करकातुवोगमें " "                             | 580      | सम्यग्दर्शनका सच्चा छक्षण                      | 380   |
| परवानुयोगमं ॥ ॥                              | २६१      | तस्वार्य सात ही क्यों ?                        | ३१८   |
| द्रुटचानुयोगर्मे ग %                         | २६२      | तस्वार्थ अद्धान छत्त्रणमें अन्याप्ति आदि दोषों | न     |
| ड्याकरणन्याशदि शास्त्रोंके अध्यासके संबंधमें | 835      | परिहार                                         | ३२१   |
| अपेचाझानके अभावमें दृष्ट परस्पर विरोधका      |          | तिर्येचोंके सप्ततस्य श्रद्धानका निर्देश        | ३२१   |
| निराकरण                                      | 268      | विषयकषायादिके समय सम्यक्तीके तस्य              |       |
| नवमौँ अधिकार                                 |          | श्रद्धान                                       | ३२१   |
|                                              |          | निर्विकल्पावस्थामें तस्व श्रद्धान              | ३२३   |
| मोचमार्गका स्वरूप                            | ३०६      | मिध्यादृष्टिका तस्व श्रद्धान नाम निलेपसे है    | ३२४   |
| आत्माका हित मोचा ही है                       | ३०६      | सम्यक्त्वके विभिन्न लच्चणोंका समन्वय           | ३२४   |
| सांसारिक मुख वास्तविक दुःख ही है             | ३०८      | सम्यक्तवके भेद और उनका स्वरूप                  | ३३१   |
| पुरुषायंसे ही मोचप्राप्ति                    | 390      | सम्यक्त्वके आठ शंग                             | ३३६   |
| द्रव्यक्रिंगके मोस्रोपयोगी पुरुषार्यका अभाव  | ३११      |                                                | •     |



## प्रनथ के अंतिम भाग की विषय सूची

| १—रहस्यपूर्णं चिट्ठी                          | 95 | 8   |
|-----------------------------------------------|----|-----|
| २परमार्थ वचनिका                               | 60 | to. |
| ३—निमित्त-डपादान चिट्ठी                       |    | 8 4 |
| ४-मोत्तमार्ग प्रकाशक में उद्भृत पद्यानुकम     |    | २०  |
| ४इस अन्य का मूल्य घटानेमें सहायक गणों की सूची |    | २२  |
| ६—शुद्धि पत्र                                 |    | २३  |

## सर्वज्ञ वोतराग कथित तत्त्वज्ञान तथा मोच्चमार्ग ( सुखका उपाय ) समभने के लिये निम्न शास्त्रजी तथा प्रन्थोंका अवश्य स्वाध्याय करें।

| नी समयसारजी शास                         | X-0           |
|-----------------------------------------|---------------|
| प्रवचनसार शास                           | 8-0           |
| नियमसार शास्त्र                         | 8-0           |
| पंचास्तिकाय- संप्रह                     | 3-K0          |
| समयसार प्रवचन भाग ४ कर्चा कर्म          |               |
| अधिकार पृ० ४६३                          | 8-0           |
| मोच्चशास बदो टीका, प्राचीन जैनावार्यो   | की            |
| टीकाओंका सार ए० सं० ६००                 | ¥-•           |
| बात्मप्रसिद्धि ( स॰ सार की ४७ शकियों    | पर            |
| ेविस्तृत प्रवचन                         | 8-0           |
| स्वयंभू स्तोत्र                         | 0-X•          |
| मुक्तिका मार्ग                          | o-Xe          |
| जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला भाग १-२-३ |               |
| प्रत्येक का                             | o- <b>ફ</b> ● |
| श्री योगीन्दुदेव आचार्यकृत योगसार दोहा  | वड़े          |
| टाइपमें तथा चपादान निमित्त दोहा         | 0-88          |
| <b>छहदाला मूल बड़े टाइ</b> पमें         | 5-68          |
| अनुभव प्रकाश मूलपन्य                    | o-3x          |
| अष्ट प्रवचन ( ज्ञान समुख्वयसार भी वार   | ग्            |
| स्वामी कृत प्रस्य पर प्रवचन )           | 1-X0          |
| भी समयसारजी कलश टीका भी राजमल           | जी            |
| पांडेकृत प्राचीन टीकाका आधुनिक सावा     | ¥ 2-01        |
| ष्ठहराला सचित्र नई सुबोध टीका           | 2-0           |
| जैन बाल पोबी                            | 0-2X          |
| बानस्वमाव ब्रेयस्वभाव                   | प्रेसमें      |
| बस्तु विज्ञानसार                        | बेसमें        |
| अष्टपाहुक्                              | प्रसर्वे      |

अपूर्व अवसर नामक अमर काठ्य पर प्रवचन
तथा श्री कुन्दकुन्दाचायं तथा जयचन्दजी कृत
द्वादशानुप्रेह्मा, गुमानीराम समाधिमरण पाठ
सबका एक प्रन्य
श्रू-२४
अध्यास्म पाठ संप्रह
वैराम्य पाठ संप्रह
निमित्त नैमित्तिक संबंध
एन्दर
स्तोत्रत्रयी
एंचमेरु पूजा आदि संप्रह
१-०

ष्टु• दशताच्या घर्म त्रत विधान ०-७४ लघु बैन सिद्धान्त प्रवेशिका ०-२४ जैन तरव मीशांसा १-० व्यात्मघर्म वीर सं० २४६२ एक सालके लिये २-०

सजिल्द फाइलें आत्मधर्म ३-७४

#### <sub>अपूर्व प्रन्य</sub> समयसार कलश टीका

भी राजमलजी पांडे कृत प्राचीन इस्त लिखित प्रतिबोंसे बराबर मिलान करके आधुनिक भाषामें बड़े टाइपमें उत्तम प्रकाशन। आत्महितका ही जिसको प्रवोजन हो उनके लिये गृहतम तत्त्वझान के मर्मको अत्यंत स्पष्टतया खोलकर खात्मानुभूति-मय उपाय को बतानेवाला यह मन्य अनुपम झान निधि है। श्री पं० राजमलजी ने (वि० सं० १६१४) पूर्वाचार्योंके कथनानुसार आध्वात्मिक पत्रित्र विद्या की चमत्कारमयी टीका बनाई है। लागत ४) मृत्य होने पर यटाया हुआ मृत्य २-७४ पोस्टेज १-४४

पता —श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट स्रोनगढ़ (स्रोशह़)



श्राचार्यकल्प पंडितप्रवर श्री टोडरमखजी

अनमः मिर्गाम्त्रयमास्त्रमार्गाप्रकाशक्ष्यमास्य निय्यते॥देशस्भामेगलम्यमेगल**क्षर**ण ग**र्गाना** मोतिको ,समाजसर्भानित्रप्रराजायाम्यस्मागोप्रकार्याक् नामसास्त्रका उर्परोहै॥तरामा सिअविशनमस्तारज्ञाध्यावनिकेश्वविश्वमस्तारलेग्कवियम्भिस्ताप्तिअविश्वमस् सकित्। सकित्। सकित्। सकित्। सकित्। सकित्। विज्ञानमनो ताहि मोतुन एभन्न रहं तादि महान्॥ रशक्तान कि मिगन कि सिर्ग । भेषा करनका कान मर्गेहैं आनुमोर्ट जानमःमिष्यानमः आन्योयेष्यः। नमजणायेष्यानमाने नमन्त्राम् रियाका अर्थ असाहै। अमक्तर अरट्त निसै अधि। अमक्तार सिष्य के अधि॥ अमक्तर आजामा स्कीयातातेयाकात्रामनमस्यारमंत्रोद्राम्बक्तमस्यवेदर्गनित्रकोत्रामस्तामक्रीयातित्रकास्य द्रश्रास्त मेंबसार्राक्ताम्बर्गक्रतमायाम्बरमस्तातंत्रदें मामहामगनस्त्रहें।।वक्तिमानामस्त्रमे नेत्वीन करिती क्रापने अपने अपने अपने ग्राप परित समस्ती कार्ड करिको प्रापता विशेष्ट्री है। वनकी जिएटे॥ तरं अयम अरदेत निकास स्मितियो है। जेप द स्मिप्नों तार्ग व समित्रेगी कर अलह मानेदेशमनतर्गनक्षितिनकामान्यपनैस्वनोकेद्रमनत्नीयंक्तिसम्बर्धिक कतिनमस् भवसाथनते जारियातिकाम् निक्षाविषाय अन्तवनुरूप्विराजमानु भए ॥तर्वम मिक्तिरिक्षिय गोनरमक्ष्परिक्षा है।। गुरुतिक्ष्यक्त चाँद्रिमम् तिष्ठिते मुक्त होऽदेग थिरे गारेंदै अप्रनेत स्वक्तितित कुत पर मानंद कां ग्रनु भने हैं। वित्र मिर्म पान क्या दिविकाश मान

[नोट---ऊपर 'रे मोस' खिला हुआ है वह वीसरी लाइन में अब् मार्ग प्रकाशक में लगा देने के लिये है ] आचार्यकल्प पंडित भी टोडरमङ भी के स्वहस्त छिस्ति मोचमार्ग-प्रकाशक का प्रथम पुष्ठ

माने किता के ति विकास के ति के ४.विस् निसादितला हिंगोर्डका निर्मादेश में समझ्ये महिर्मपृष्टेन निर्मानित ना नि शान्धानारिकस्यानम् तीनम्हतास्यामा सन्तन्ते स्थान्धानमञ्ज्ञानस्य १३) १॥वर्षान्त्रस्य केत्रार्थनामा विकासम्बद्धाने सम्बद्धान्तरस्य । १३० निरम्बन्ति । साहितार जीनिर्देशक स्टूब्रिज अर्थकारी जेक्का में AND THE PROPERTY OF THE PROPER A STATE OF THE PROPERTY OF THE व्यादशीनेकेनमार्वहेनातेनिताकतारकर्जाममङ्क्रकेतेनकोते॥नाका नियातस्य नियानिया वेतरिया वेतरिया के वियानिया वि संदिश्वयद्शायक्ताप्तम् इतिहारत्तेत्वत्ते । 6 वह विश्वेम बार्तके नील लगा परित्राति है।। वर के में महाप्रके तेर में 

आचार्वकरप पं॰ श्री टोडरमखबी छिसित मीच्मार्ग-श्रकाशक का अंतिम पृष्ठ

#### जानायकरप विद्वत्त्रिरोमणि पं॰ टोडरमरुजी विरचित

# मोक्षमार्ग प्रकाशक



एवं

रहस्यपूण चिट्ठी परमाथ बचनिका निमित्त-उपादान चिट्ठी

#### \* श्री सर्वेद्वजिनवाणी नमस्तस्ये \*

## शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमः सिद्धेम्यः, ॐ जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु !! गमोस्तु !!!

णमो अरिहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरीयाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।
बोंकारं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
कामदं मोक्षदं चैत्र, ओंकाराय नमोनमः।। १।।
भविरलशब्दघनौधप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका

प्रनिमिरुपासिततीर्था सरस्त्रती हरतु नो दुरितान्।।२।।
अञ्चानतिमिरान्धानां हानाञ्जनशलकया।
चहुरून्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरते नमः।।३।।

।। श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचायगुरवे नमः ॥

सकलकलुपविष्वंसकं,श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनः-प्रतिबोधकारकिमदं ग्रन्थ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेयं, तस्यमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वेद्वदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वची-नुसारमासाद्य श्री आचार्य-कन्प पंडितप्रवर श्री टोडरमलजी विरचितं।

> श्रोतारः सावधानतया शृष्यन्तु । मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधमोस्तु मङ्गलम् ॥



# नमः निद्धंस्यः \*

भाचार्यकम्प पं॰ टोहरमलजी कृत

## मोक्षमार्गप्रकाशक

## पहला प्रिकार

भथ मोसमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। [मंगलाचरण]

\* दोडा \*

मंगलमय मंगलकरण. वीतराग विश्वान । नमौ ताहि जातें भये, अरहंतादि महान ॥१॥ करि मंगल करिहों महा, प्रांथकरनको काज । जातें मिलै ममाज सब, पांचे निजपद गज ॥२॥

ग्रथ, मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रका उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। णमो अरहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सव्वसाहूणं।।

यह प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगलस्वरूप है। तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है: —

नमोऽहंदुभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः म्राचार्येभ्यः, नमः उपाघ्यायेभ्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । तथा इसका ग्रर्थ ऐसा है:—नमस्कार ग्ररहंतोंको, नमस्कार सिद्धों-को, नमस्कार ग्राचार्योंको, नमस्कार उपाघ्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुम्रों-को ।—इसप्रकार इसमें नमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र है ।

श्रव, यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन करते हैं;

#### [ अरहंतोंका स्वरूप ]

वहां प्रथम घरहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:—जो गृहस्थपना त्यागकर, मुनिधर्म ग्रंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चार घाति कर्मोंका क्षय करके घनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ ग्रनंतज्ञान द्वारा तो अपने ग्रनंतगुण-पर्याय सहित समस्त जीवादि द्वव्योंको युगपत् विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, ग्रनंतदर्शन द्वारा उनका सामान्य ग्रवलोकन करते हैं, ग्रनंतवीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्यको धारण करते हैं, ग्रनंत सुख द्वारा निराकुल परमानन्दका ग्रनुभव करते हैं। पुनश्च, जो सर्वथा सर्व रागद्वेषादि विकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिणामित हुए हैं, तथा धुधा-नुषादि समस्त दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैं, तथा ग्रायुध-ग्रंबरादिक व ग्रंगविका-रादिक जो काम-क्रोधादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिनका परम-ग्रौदारिक शरीर हुग्रा है, तथा जिनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवोंका कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवोंको प्रभुत्व माननेके कारणारूप ग्रनेक मित्रकय ग्रौर नानाप्रकारके वैभवका संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका ग्रपने हितके ग्रर्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं।— ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने योग्य श्री ग्ररहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो।

#### [ सिद्धोंका स्वरूप ]

प्रव सिद्धोंका स्वरूप ध्याते है:—जो गृहस्थ-ग्रवस्थाको त्यागकर, मृनिधर्म-साधन द्वारा चार घाति कर्मोंका नाश होनेपर अनंतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ काल पीछे चार ग्रघाति कर्मोंके भी भस्म होनेपर परम औदारिक शरीरको भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभावसे लोकके ग्रग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको समस्त परद्रव्योंका सम्बन्ध छूटनेसे मुक्त ग्रवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर-से किचित् न्यून पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशोंका ग्राकार ग्रवस्थित हुग्रा, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मीका नाश हुन्ना इसलिये समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक न्नात्मिक गुरा सम्पूर्णत्या न्नपने स्वभावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर हुन्ना इसलिये समस्त न्नमूर्त्तत्वादिक न्नात्मिक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भावकर्मका न्नाय हुन्ना इसलिये निराकुल न्नानन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिरामन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान हारा भव्य जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका न्नौर न्नौपाधिकभाव-स्वभावभावोंका विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साधन होता है। इसलिय साधने योग्य जो न्नपना शुद्धस्वरूप उसे दर्शानेको प्रतिबिम्ब समान है तथा जो कृतकृत्य हुए हैं इसलिये ऐसे ही न्नातकाल पर्यंत रहते हैं।—ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानको हमारा नमस्कार हो।

ग्रब ग्राचार्य-उपाघ्याय-साधुके स्वरूपका ग्रवलोकन करते हैं :—
[ आचार्य-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ]

जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके, शुद्धोपयोगरूप सुनिधर्म

ग्रंगीकार करके ग्रंतरंगमें तो उस गुद्धोपयोग द्वारा ग्रंपनेको ग्रापरूप ग्रनुभव करते हैं, परद्वव्यमें ग्रहंबुद्धि धारण नहीं करते तथा ग्रंपने ज्ञानादिक स्वभावको ही ग्रंपना मानते हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्वव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-ग्रंनिष्ट मानकर उनमें रागद्वेष नहीं करते, शरीरकी ग्रंपनेक ग्रंवस्थाएँ होती हं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दुःख नहीं मानते, तथा ग्रंपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते, तथा ग्रंपने उपयोगको बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चलवृत्तिको धारण करते हैं, तथा कदाचित् मंदरागके उदयसे ग्रुभोपयोग भी होता है उससे जो ग्रुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें ग्रनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभावको हेय जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कषायके उदयका ग्रंभाव होनेसे हिंसादिरूप ग्रंगुभोपयोग परिणतिका तो ग्रस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा ऐसी ग्रंतरंग (ग्रंवस्था) होने पर बाह्य दिगम्बर सौम्यमुद्राधारी हुए हैं, शरीरका सँवारना ग्रादि विक्रियाग्रों-

से रहित हुए हैं, वनखण्डादिमें वास करते हैं, अट्ठाईस मूलगुरगोंका अखण्डित पालन करते हैं, बाईस परीषहोंको सहन करते हैं, बारह प्रकारके तपोंको आदरते हैं, कदाचित् ध्यानमुद्रा धारण करके प्रतिमावत् निश्चल होते हैं, कदाचित् अध्ययनादिक बाह्य धर्मक्रियाओंमें प्रवर्तते हैं, कदाचित् मृनिधर्मके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतु योग्य ब्राहार-विहारादि कियाश्रोंमें सावघान होते हैं।—ऐसे जैन मुनि हैं उन सबकी ऐसी ही श्रवस्था होती है।

#### [ आचार्यका स्वरूप ]

उनमें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी ग्रधिकतासे प्रधानपद प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निर्विकल्प स्वरूपाचरएमें ही मग्न हैं ग्रीर जो कदाचित धर्मके लोभी ग्रन्य जीव—याचक—उनको देखकर राग ग्रंशके उदयसे करुए। बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो ग्रपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायिव्वत विधिसे शुद्ध करते हैं। — ऐसे ग्राचरए। ग्रचरानेवाले ग्राचार्य उनको हमारा नमस्कार हो।

#### [ उपाध्यायका स्वरूप ]

तथा जो बहुत जैन शास्त्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते हैं, और यदि कदाचित् कषाय ग्रंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों-को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं। — ऐसे समीपवर्ती भव्योंको भ्रध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो।

#### [ साधुका स्वरूप ]

पुनश्च, इन दो पदवी धारकों के विना अन्य समस्त जो मुनिपदके धारक हैं तथा जो आत्मस्वभावको साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर फँसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सधाते हैं और बाह्यमें उसके साधनभूत तपश्चरणादि कियाओंमें प्रवर्तते हैं तथा कदाचित् भक्ति-वंदनादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं। —ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो।

#### [ पूज्यत्वका कारण ]

इस प्रकार इन अरहंतादि का स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानमय है, उस ही के द्वारा अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्दा-योग्य होते हैं और रागादिककी हीनतासे व ज्ञानकी विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैं। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता

होनेसे सम्पूर्ण वीतरागिवज्ञान भाव संभव है भीर भाचार्य, उपाध्याय तथा साधुर्योको एकदेश रागादिककी हीनता भीर ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागिवज्ञान संभव है। इसलिये उन धरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना।

पुनश्च, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि—मुख्यरूपसे तो तीर्थंकरका और गौग्रूष्पसे सर्व केवलीका प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहंत ऐसा नाम जानना। तथा चौदहवें गुग्रुस्थानके अनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आत्मध्यान करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योमें भी प्रधानताको प्राप्त करंके गग्रुषरपदवीके धारक हों — उन सबका नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यो द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवीधारक नहीं हैं वे सर्व मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि—पंचाचारोंसे आचार्यपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता है, परन्तु शब्दनयसे साधुपद होता है; क्योंकि ये क्रियाएँ तो सर्व मुनियोंके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। समिभरूढ़नयसे पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समिभरूढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार यहाँ समम्भना।

यहाँ सिद्धोंसे पहले ग्ररहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारण? —ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह है: —

नमस्कार करते हैं सो ग्रपना प्रयोजन सधनेकी ग्रपेक्षासे करते हैं; सो ग्ररहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले नमस्कार किया है।

इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवम करनेसे विशेष कार्यसिद्धि होती है। पुनक्ष, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार---समुदाय उसका नाम पंचपरमेथी जानना। पुनश्च, ऋषभ, ग्रजित, संभव, ग्रभिनन्दन, सुमित, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, ग्रनंत, धर्म, शांति, कुन्धु, ग्रर, मिल्ल, मुनिसुत्रत, निम, नेमि, पार्श्व, वर्द्धमान नामके धारक चौवीस तीर्थकर इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान धर्मतीर्थके नायक हुए है; गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोंमें इन्द्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर ग्रब सिद्धालयमें विराजमान हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो । पुनश्च, सीमंधर, युगमधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, ग्रनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, ग्रजितवीर्य नामके धारक बीस तीर्थकर पंचमेश सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोंमें वर्तमानमें केवलज्ञान सिहत विराजमान है उनको हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्टी-पदमें इनका गिंभतपना है तथापि विद्यमानकालमें इनकी विशेषता जानकर ग्रलग नमस्कार किया है।

पुर्वक कृतिम जिनिबम्ब विराजमान हैं; जिनके दर्शनादिकसे एक धर्मोपदेशके विना ग्रन्य ग्रपने हितकी सिद्धि जैसे तोर्थकर-केवलीके दर्शनादिकसे एक धर्मोपदेशके विना ग्रन्य ग्रपने हितकी सिद्धि जैसे तोर्थकर-केवलीके दर्शनादिकसे होती है वैसे ही होती है; उन जिनिबम्बोंको हमारा नमस्कार हो। पुनश्च, केवलीकी दिव्यध्विन द्वारा दिये गये उपदेशके ग्रनुसार गराधर द्वारा रचे गये ग्रंग-प्रकीर्ग्यक, उनके ग्रनुसार ग्रन्य ग्राचार्यादिकों द्वारा रचे गये ग्रंग-प्रकीर्ग्यक, उनके ग्रनुसार ग्रन्य ग्राचार्यादिकों द्वारा रचे गये ग्रंथादिक — ऐसे ये सब जिनवचन हैं; स्याद्वाद चिह्न द्वारा पहिचानने योग्य हैं; न्यायमार्गसे ग्रविरुद्ध है इसलिये प्रामाणिक हैं; जीवको तत्त्वज्ञानका कारण हैं इसलिये उपकारी हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो।

पुनश्च, चैत्यालय, श्रायिका, उत्कृष्ट श्रावक श्रादि द्रव्य, तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, कल्याग्यककाल ग्रादि काल तथा रत्नत्रय ग्रादि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तथा जो किञ्चित् विनय करने योग्य हैं उनकी यथा-योग्य विनय करता हूँ।—इसप्रकार अपने इष्टोंका सन्मान करके मंगल किया है।

ग्रब, वे ग्ररहंतादिक इष्ट कैसे है सो विचार करते है:—

जिसके द्वारा मुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है; श्रौर जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसरमें वीतरागविशेष जानका होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल मच्चे मुखकी प्राप्ति होती हे श्रौर सर्व श्राकुलतारूप दुःखका नाश होता है। पुनश्च, इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार ? सो विचारते हैं:—

#### [ अरहंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि ]

भात्माके परिगाम तीन प्रकारके हैं - संक्लेश, विशुद्ध भीर शुद्ध । वहाँ तीव कषायरूप संक्लेश हैं, मंद कषायरूप विशुद्ध हैं तथा कषायरहित शुद्ध हैं। वहाँ वीतराग-विशेष ज्ञानरूप ग्रपने स्वभावके घातक जो ज्ञानावर्गादि घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिलामों द्वारा तो तीव बंध होता है और विश्व परिलामों द्वारा मंद बंध होता है तथा विशुद्ध परिएगम प्रबल हो तो पूर्व कालमें जो तीव्रबंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिगामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। भ्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होते हैं, वे कषायोंकी मंदता सहित ही होते हैं, इसलिये वे विशुद्ध परिएगाम हैं । पुनश्च, समस्त कषाय मिटानेका साधन हैं इसलिये शुद्ध परिएगा-मका कारण हैं; सो ऐसे परिगामोंसे ग्रपने घातक घातिकमंकी हीनता होनेसे सहज ही वीतरागविशेष ज्ञान प्रगट होता है। जितने ग्रंशोंमें वह हीन हो उतने ग्रंशोंमें यह प्रगट होता है।-इस प्रकार भरहंतादिक द्वारा भ्रपना प्रयोजन सिद्ध होता है। भ्रथवा भ्ररहंतादिकके स्राकारका स्रवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना या वचन सूनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना — इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हैं, जीव-श्रजीवादिके विशेष ज्ञानको उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतरागविशेष ज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है।

यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो — ऐसे भी प्रयोजन-की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ? उसका समाधानः —

जो ग्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिएगम होते हैं उनसे ग्रघातिया कर्मोंकी साता ग्रादि पुण्यप्रकृतियोंका बंघ होता है, ग्रीर यदि वे परिएगम तीव्र हों तो पूर्वकालमें जो ग्रसाता ग्रादि पापप्रकृतियोंका बंध हुंग्रा था उन्हें भी मंद करता है ग्रथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिरूप परिएगमित करता है। ग्रीर उस पुण्यका उदय होनेपर स्वयमेव इन्द्रियसुखकी कारएगभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पापका उदय दूर होनेपर स्वयमेव दु:खकी कारएगभूत सामग्री दूर हो जाती है। — इस प्रकार इस प्रयोजनकी भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। ग्रथवा जिन शासनके भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुषको ग्रनेक इन्द्रियसुखकी कारएगभूत सामग्रियोंका संयोग कराते हैं भौर दु:खकी कारएगभूत सामग्रियोंको दूर करते हैं। — इस प्रकार भी इस

प्रयोजनकी सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी अपना हित नहीं होता; क्योंकि यह आतमा कषायभावोंसे बाह्य सामग्रियोंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख-दु:खकी कल्पना करता है। कषायके बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख-दु:खकी दाता नहीं है। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसिलये इन्द्रिय-जनित सुखकी इच्छा करना और दु:खसे डरना यह अम है। पुनश्च, इस प्रयोजनके हेतु अरहंतादिककी भिक्त करनेसे भी तीव्र कषाय होनेके कारण पापबंघ ही होता है, इसिलये अपनेको इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिककी भिक्त करनेसे से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं।—इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं।

तथा वे ग्ररहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मंगल होता है। 'मंग' ग्रर्थात् सुख, उसे 'लाति' ग्रर्थात् देता है; ग्रथवा 'मं' ग्रर्थात् पाप, उसे 'गालयित' ग्रर्थात् गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है।—इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे दोनों कार्योंकी सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है।

#### [ मंगलाचरण करनेका कारण ]

यहाँ कोई पूछे कि—प्रथम ग्रंथके ग्रादिमें मंगल ही किया सो क्या कारगा है ? उसका उत्तरः —

सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारगा कोई विघ्न न हो, इसलिये यहाँ प्रथम मंगल किया है।

यहाँ तर्क — जो ग्रन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथकी समाप्ति तथा विघ्नका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेनु है ? उसका समाधान: —

ग्रन्यमती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोहके तीव उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका पोषण करनेवाले विपरीत ग्रथोंको धरते (-रखते ) हैं, इसलिये उसकी निर्विष्टन समाप्ति तो ऐसे मंगल किये बिना ही हो । यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण वीतराग तत्त्वज्ञानका पोषण करनेवाले ग्रथोंको धरेंगे (-रखेंगे ); उसकी निर्विष्टन समाप्ति ऐसे मंगल करनेते ही हो । यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने अपनश्च, वह कहता है कि—ऐसे तो मानेंगे, परन्तु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके मी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी

देता श्रीर कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता — पापका उदय दिखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? उससे कहते हैं:—

जीवोंके संक्लेश-विशुद्ध परिएगम श्रनेक जातिक हैं, उनके द्वारा श्रनेक कालोंमें पहले बँघे हुए कर्म एक कालमें उदय श्राते हैं; इसिलये जिस प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत घनका संचय हो उसके बिना कमाए भी धन दिखायी देता है श्रीर ऋएग दिखायी नहीं देता। तथा जिसके पूर्वमें ऋएग बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋएग दिखायी देता है धन दिखायी नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहींका कारएग है, ऋरगका कारएग नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत पुण्यका बंघ हुश्रा हो उसके यहाँ ऐसा मंगल किये बिना भी मुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता। श्रीर जिसके पूर्वमें बहुत पाप बंघ हुश्रा हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करनेपर भी मुख दिखायी नहीं देता, पापका उदय दिखायी देता है; परन्तु विचार करनेसे ऐसा मंगल तो मुखहींका कारएग है, पापउदयका कारएग नहीं है। —इस प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बनता है।

पुनश्च, वह कहता है कि-यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं की ग्रीर मंगल न करनेवालेको दण्ड नहीं दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान:—

जीवोंको सुख-दुःख होनेका प्रबल कारण भ्रपना कर्मका उदय है, उसहीके भ्रमुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका निमित्त नहीं बनता भ्रौर जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता। यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं:—

जो देवादिक हैं वे क्षयोपशमज्ञानसे सबको युगपत् नहीं जान सकते, इसलिये मंगल करनेवाले और नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालमें होता है; इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दण्ड दें? भीर जानपना हो, तब स्वयंको जो अतिमंदकषाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके परिगाम ही नहीं होते, तथा तीव्रकषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तथा मध्यमक्ष्य वह कार्य करनेके परिगाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें?— इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका निमित्त नहीं बनता। यदि अपनी शक्ति हो

श्रीर श्रपनेको धर्मानुगगरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे बैसे ही परिएगम हों, तथा उस समय श्रन्य जीवका धर्म-ग्रधमंरूप कर्तव्य जानें, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करते हैं श्रथवा किसी श्रधमींको दण्ड देते है।—इस प्रकार कार्य होनेका कुछ नियम तो है नहीं —ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा श्रागामी कालमें दुःखदायक है; इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक वीतराग-विशेषज्ञान होनेके श्रथीं होकर श्ररहंतादिकको नमस्कारादिक्प मंगल किया है। इस प्रकार मंगलाचरण करके श्रब सार्थक "मोक्षमार्गप्रकाशक" नामके ग्रंथका उद्योत करते हैं। वहाँ, 'यह ग्रन्थ प्रमाण है'—ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्व श्रनुसारका स्वरूप निरूपण करते हैं:—

#### [ प्रनथकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा ]

स्रकारादि स्रक्षर हैं वे स्नादि-निधन हैं, किसीके किये हुए नहीं हैं। इनका स्राकार लिखना तो स्रपनी इच्छाके अनुसार स्रनेक प्रकार है, परन्तु जो स्रक्षर बोलनेमें स्राते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिये कहा है कि—"सिद्धो वर्णसमाम्नायः।" इसका स्रयं यह कि—जो स्रक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, तथा उन स्रक्षरोंसे उत्पन्न सत्यार्थंके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्रुत है, सो भी स्नादि-निधन है। जैसे—"जीव" ऐसा स्नाइदि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला है। इस प्रकार स्रपने-स्रपने सत्य स्रयंके प्रकाशक स्रनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई बहुत मोतियोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर गहना बनाते हैं; उसी प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थपदोंको मेरी बुद्ध स्रनुसार गूँथकर ग्रन्थ बनाता हूँ; मेरी मितसे किल्पत क्रूठे स्रयंके सूचक पद इसमें नहीं गूँथता हूँ। इस लिये यह ग्रंथ प्रमाण जानना।

प्रश्न:---उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है ?

समाधान:—ग्रनादिसे तीर्थंकर केवली होते ग्राये हैं, उनको सर्वका ज्ञान होता है, इस लिये उन पदौंका तथा उनके ग्रथोंका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थंकर

केविलयोंका दिव्यष्विन द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे ग्रन्य जीवोंको पदोंका एवं भ्रथोंका ज्ञान होता है; उसके अनुसार गराधरदेव ग्रंगप्रकीर्ग्यरूप ग्रन्थ गूँथते हैं तथा उनके अनुसार ग्रन्थ-ग्रन्य ग्राचार्यादिक नानाप्रकार ग्रंथादिककी रचना करते हैं। उनका कोई ग्रम्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं।—इस प्रकार परम्परामार्ग चला ग्राता है।

श्रब इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान ग्रवसिंपणी काल है; उसमें चौवीस तीर्थंकर हए; जिनमें श्री वर्द्ध मान नामक ग्रन्तिम तीर्थंकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान होकर जीवोंको दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम नामक गराधरने ग्रगम्य ग्रथौंको भी जानकर धर्मानुरागवश ग्रंगप्रकीर्एकोंकी रचना की। फिर वर्द्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचमकालमें तीन केवली हुए — (१) गौतम, (२) सुधर्माचार्य और (३) जम्बू स्वामी । तत्पश्चात् कालदोषसे केवलज्ञानो होनेका तो अभाव हुआ, परन्तू कुछ कालतक द्वादशांगके पाठी श्रुतकवला रहे श्रीर फिर उनका भी स्रभाव हुसा। फिर कुछ कालतक थोड़े संगोंके पाठी रहे; पीछे उनका भी स्रभाव हस्रा। तब स्राचार्यादिकों द्वारा उनके स्रनुसार बनाए गए ग्रन्थ तथा श्रनुसारी ग्रन्थोंके श्रनुसार बनाए गये ग्रन्थ ही उनकी प्रवृत्ति रही । उनमें भी कालदोषसे दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रन्थोंकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोंका ग्रम्यासादि न होनेसे व्युच्छित्ति हुई। तथा कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते हैं उनका बुद्धिकी मंदताकं कारण ग्रभ्यास होता नहीं। जैसे कि-दक्षिगामें गोमट्टस्वामीके निकट मूड़विद्री नगरमें धवल, महाधवल, जयधवल पाये जाते हैं, परन्तु दर्शनमात्र ही हैं। तथा कितने ही ग्रन्थ श्रपनी बुद्धि द्वारा श्रम्यास करने योग्य पाये जाते हैं; उनमें भी कुछ ग्रन्थोंका ही श्रम्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट कालमें उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो हुन्ना परन्तू इस परम्परा द्वारा ग्रब भी जैन शास्त्रोंमें सत्य ग्रर्थका प्रकाशन करनेवाले पदोंका सद्भाव प्रवर्तमान है।

#### [ प्रन्थकारका आगमाम्यास मौर प्रनथ-रचना ]

हमने इस कालमें यहाँ भ्रब मनुष्यपर्याय प्राप्त की; इसमें हमारे पूर्वसंस्कारसे व भले होनहारसे जैनशास्त्रोंके भ्रम्यास करनेका उद्यम हुम्रा। जिससे व्याकरण, न्याय, गणित भ्रादि उपयोगी ग्रन्थोंका किंचित भ्रम्यास करके टीकासहित समयसार, पंचास्ति- काय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लिब्धसार, तिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र, इत्यादि शास्त्र ग्रौर क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, ग्रष्टपाहुड, ग्रात्मानुशासन ग्रादि शास्त्र ग्रौर श्रावक-मुनिके ग्राचारके प्ररूपक ग्रनेक शास्त्र ग्रौर सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र — इत्यादि ग्रनेक शास्त्र हैं उनमें हमारे बुद्धि ग्रनुसार ग्रम्यास वर्तता है, उससे हमें भी किचित् सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुग्रा है। पुनश्च, इस निकृष्ट समयमें हम जैसे मंदबुद्धियोंसे भी हीन बुद्धिके धनी बहुत जन दिखायी देते हैं; उन्हें उन पदोंका ग्रर्थज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इस लिये हम यह ग्रन्थ बना रहे हैं। इसमें भी ग्रर्थसहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि-जिस प्रकार प्राकृत—संस्कृत शास्त्रोंमें प्राकृत—संस्कृत पद लिखे जाते हैं उसी प्रकार यहाँ ग्रपभ्र शसहित ग्रथवा यथार्थतासहित देशभाषारूप पद लिखते हैं; परन्तु ग्रथमें व्यभिचार कुछ नहीं है।—इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यत उन सत्यार्थपदोंकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस परम्परामें सत्यार्थपदोंकी ही रचना होती ग्रायी, ग्रसत्यार्थपद नहीं मिले।—ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो ? उसका समाधान:—

#### [ असत्यपद रचनाका प्रतिषेध ]

असत्यार्थपदोंकी रचना अति तीव्रकषाय हुए बिना नहीं वनती; क्योंकि जिस असत्यरचनासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिसा- के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े—ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यन्त तीव्र होनेपर ही होता है; किंतु जैनधर्ममें तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तीर्थकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशसे सर्वकषायोंसे रहित ही हैं, फिर ग्रंथकर्त्ता गराधर तथा आचार्य, वे मोहके मंद उदयसे सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रहको त्यागकर महामंदकषायी हुए है; उनके उस मंदकषायके कारण किचितु अभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है, और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रन्थ बनाते हैं वे भी तीव्रकषायी नहीं होते; यदि उनके तीव्रकषाय हो तो सर्व कषायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्म, उसमें रुचि कैसे होती? अथवा जो कोई मोहके उदयसे अन्य कार्यों द्वारा कषायका पोषण करता है तो करो, परन्तु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषायका पोषण करता है तो करो, परन्तु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषायका पोषण करे तो

जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिनधर्ममें ऐसा तीव्र कषायी कोई नहीं होता जो ग्रसत्य पदोंकी रचना करके परका भौर ग्रपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे।

प्रश्न:—यदि कोई जैनाभास तीव्रकषायी होकर ग्रसत्यार्थ पदोंको जैन शास्त्रोंमें मिलाये ग्रीर फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ?

समाधान:—जैसे कोई सच्चे मोतियोंके गहनेमें मूठे मोती मिला दे, परन्तु भलक नहीं मिलती, इसिलये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई भोला हो वही मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीध्र ही कोई भूठे मोतियोंका निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोंके समूहरूप जैनशास्त्रोंमें ग्रसत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जैनशास्त्रोंके पदोंमें तो कषाय मिटानेका तथा लौकिक कार्य घटानेका प्रयोजन है, श्रौर उस पापीने जो ग्रसत्यार्थ पद मिलाये हैं उनमें कषायका पोषण करनेका तथा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसिलये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं; कोई मूर्ख हो वही जैनशास्त्रके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन ग्रसत्यार्थ पदोंका निषेध करता है। पुनश्च, ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट कालमें ही होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र—काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसिलये जैनशास्त्रोंमें श्रसत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती—ऐसा निश्चय करना।

पुनश्च, वह कहे कि—कषायोंसे तो श्रसत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्थ करनेवालोंको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई श्रन्यथा ग्रर्थ भासित हो उससे ग्रसत्यार्थ पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ?

समाधानः—मूल ग्रन्थकर्ता तो गराधरदेव हैं, वे स्वयं चार ज्ञानके धारक हैं श्रीर साक्षात् केवलीका दिव्यध्विन—उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशयसे सत्यार्थ ही भासित होता है श्रीर उसहीके अनुसार ग्रन्थ बनाते हैं, इसिलये उन ग्रन्थोंमें तो असत्यार्थ पद कैसे गूँथे जायें? तथा जो अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हैं वे भी यथायोग्य सम्यक्तानके धारक हैं श्रीर वे उन मूल ग्रन्थोंकी परम्परासे ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, जिन पदोंका स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें सम्यक्तान प्रमारासे ठीक करके गूँथते हैं। इसिलये प्रथम तो ऐसी सावधानीमें असत्यार्थ पद गूँथे जाते नहीं; श्रीर कदाचित् स्वयंको पूर्व ग्रन्थोंके पदोंका अर्थ ग्रन्थथा ही भासित हो, तथा ग्रपनी प्रमारातामें भी उसी प्रकार ग्राजाये तो उसका कुछ सारा (-वश) नहीं

है। परन्तु ऐसा किसीको ही भासित होता है सब ही को तो नहीं; इसलिये जिन्हें सत्यार्थ भासित हुग्रा हो वे उसका निषेघ करके परम्परा नहीं चलने देते। पुनश्च, इतना जानना कि—जिनको ग्रन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा जीव-ग्रजीवादिक तत्त्वोंको तो श्रद्धानी जैनी ग्रन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो जैनशास्त्रोंमें प्रसिद्ध कथन है। ग्रौर जिनको भ्रमसे ग्रन्यथा जानने पर भी जिन-ग्राज्ञा माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म ग्रर्थ हैं, उनमेंसे किसीको कोई ग्रन्यथा प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। वही गोमट्टसारमें कहा है कि:—

#### सम्माइड्डी जीवो उवइट्ट पवयणं तु सहहदि । सहहदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ।।

(गावा २७ जीवकाएड)

श्रृषं: — सम्यग्दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है श्रौर श्रजानमान गुरुके नियोगसे ग्रसत्यका भी श्रद्धान करता है — ऐसा कहा है। पुनश्च, हमें भी
विशेष ज्ञान नहीं है श्रौर जिन ग्राज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके
बलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं। इसिलये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रन्थोंमें वर्णन है
वैसा ही वर्णन करेंगे। ग्रथवा कहीं पूर्व ग्रन्थोंमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष
प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णन करनेमें मैं तो बहुत सावधानी
रख्राँगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म ग्रर्थका ग्रन्थया वर्णन हो जाय, तो विशेष
बुद्धिमान हों वे उसे सँवारकर शुद्ध करें—ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र
करनेका निश्चय किया है। ग्रब यहाँ, कैसे शास्त्र वांचने—सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रोंके
वक्ता—श्रोता कैसे होना चाहिये उसका वर्णन करते हैं।

#### [ बांचने-सुनने योग्य शास्त्र ]

जो आह्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने युचने योग्य हैं; क्योंकि जीव संसारमें नाना दु:खोंसे पीड़ित है। यदि शास्त्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्गको प्राप्त कर लें तो उस मार्गमें स्वयं गमन कर उन दुखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीत-रागभाव है; इसलिये जिन शास्त्रोंमें किसी प्रकार राग-द्वेष-मोहभावोंका निषेध करके वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शास्त्रोंका वांचना—सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रोंमें शृंगार-भोग-कुतूहलादिकका पोषण करके रागभावका, हिंसा—युद्धादिकका पोषण करके द्वेषभावका और सतत्त्वश्रद्धानका पोषण करके मोहभाव-

का प्रयोजन प्रगट किया हो वे शास नहीं, शस्त्र हैं; क्योंकि जिन राग-ब्रेष-मोह भावोंसे जीव अनादिसे दुःखी हुआ उनकी वासना जीवको बिना सिखलाये ही थी और इन शास्त्रों द्वारा उन्हींका पोषण किया, भला होनेकी क्या शिक्षा दी ? जीवका स्वभाव-घात ही किया। इसिलये ऐसे शास्त्रोंका बांचना—सुनना उचित नहीं है। यहाँ बांचना—सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, बिचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षणसे जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात् अथवा परम्परासे वीत-रागभावका पोषण करें ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है।

#### [ वक्ताका स्वरूप ]

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो जैनश्रद्धानमें हढ़ हो; क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरोंको श्रद्धानी कैसे करे ? श्रोता तो स्वयं ही से हीनबुद्धिके धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्धारा श्रद्धानी कैसे करे ? और \*श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल हैं। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे विद्याम्यास करनेसे शास्त्र बांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी शक्तिके बिना वक्तापनेका अधिकारी कैसे हो ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यग्ज्ञान द्धारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहिचानता हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका अन्य प्रयोजन प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिनश्चाज्ञा भंग करनेका भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोंका बुरा करे। सो ही कहा है:—

#### बहु गुणविज्ञाणिलयो असुत्तमासी तहावि मुत्तव्वो । जह बरमणिजुत्तो वि हु विग्वयरो विसहरो लोए ।।

अर्थ:—जो अनेक क्षमादिक गुरा तथा व्याकरराादि विद्याका स्थान है, तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे कि—उत्कृष्ट मिरासंयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोकमें विघ्न ही का करनेवाला है। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसको शास्त्र बांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न हो; क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ श्रोताओंके अभिप्रायके अनु-

<sup>#</sup> दंसणमूलो पम्मो ( दर्शन प्राभृत गाया २ )

सार व्याख्यान करके ग्रपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे। तथा श्रोताघ्रोंसे वक्ताका पद उच्च है; परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय स्रोर श्रोता उच हो । पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीव्र क्रोध-मान नहीं हो; क्योंकि तीव्र क्रोधी-मानीकी निन्दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे भ्रपना हित कैसे करेंगे ? पुनञ्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; ग्रथवा भ्रन्य जीव भ्रनेक प्रकारसे बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुभे ज्ञान नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताश्रोंका सन्देह दूर नहीं होगा। तब कल्यारा कैसे होगा ? ग्रौर जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके ग्रनीतिरूप लोकनिंद्य कार्योंकी प्रवृत्ति न हो; क्योंकि लोकनिंद्य कार्योंसे वह हास्यका स्थान होजाये, तव उसका वचन कौन प्रमाण करे ? वह जिन धर्मको लजाये । पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, भ्रंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हों तथा प्रभुत्व हो, जिससे लोकमें मान्य हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं।—ऐसा वक्ता हो; वक्तामें ये गुरा तो अवश्य चाहिये। ऐसा ही आत्मानुशासनमें कहा है:--

> प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः, प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रश्नमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः । प्रायः प्रश्नसहः प्रश्चः परमनोहारी परानिन्द्या, ब्रृयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५ ॥

अर्थ:—जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक-मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, ग्राशा जिसके ग्रस्त होगई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यतासे प्रश्नोंको सहनेवाला हो, प्रभु हो, परकी तथा परके द्वारा ग्रपनी निन्दारहितपनेसे परके मनको हरनेवाला हो, गुग्गनिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों—ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहे।—पुनश्च, वक्ताका विशेष लक्ष्मग्ग ऐसा है कि यदि उसके व्याकरग्-न्यायादिक तथा बड़े-बड़े जैन शास्त्रोंका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च, ऐसा भी हो, परन्तु ग्रध्यात्मरस द्वारा यथार्थ ग्रपने स्वरूपका ग्रनुभव जिसको न हुग्ना हो वह जिनधर्मका गर्म नहीं जानता, पद्धितहीसे

वक्ता होता है। श्रध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रगट किया जाये ? इसलिये ग्रात्मज्ञांनी हो तो संचा वक्तांपना होता है; क्योंकि प्रवचनसारमें ऐसा कहा है कि ग्रांगमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमभाव यह तीनों ग्रात्मज्ञानसे शून्य कार्यकारी नहीं हैं। पुनश्च, दोहापाहुडमें ऐसा कहा है—

#### पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया। पय अत्थं तुद्घोसि परमत्थ ण जाणह मुढोसि।।

ग्रर्थ:—हे पांडे हे पांडे हे पांडे ! तू करणको छोड़कर तुस (भूसी) ही कूट रहा है; तू अर्थ और शब्दमें संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसिलये तू मूर्ख ही है—ऐसा कहा है। तथा चौदह विद्याग्रोंमें भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसिलये जो अध्यात्मरसका रिसया वक्ता है उसे जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना। पुनश्च, जो बुद्धि ऋदिके धारक है तथा अविध, मन पर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताग्रोंके विशेष गुर्गा जानना। सो इन विशेष गुर्गोंके धारी वक्ताका संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुर्गोंके धारी वक्ताग्रोंके मुखसे ही शास्त्र सुनना। इस प्रकारके गुर्गोंके धारक मुनि ग्रथवा श्रावक उनके मुखसे तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धतिबुद्धिसे ग्रथवा शास्त्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुर्गिरहित पापी पुरुषोंके मुखसे शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कहा है कि:—

#### तं जिणआणपरेण य धम्मो सोयन्व सुगुरुपासम्मि । अह उचिओ सद्धाओ तम्सुवएसम्स कहगाओ ॥

श्रयं:—जो जिनग्राज्ञा माननेमें सावधान है उसे निर्ग्रन्थ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, ग्रथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिसे उपदेशदाता हो वही ग्रपना तथा ग्रन्य जीवोंका भला करे। ग्रौर जो कषायबुद्धिसे उपदेश देता है वह ग्रपना तथा ग्रन्य जीवोंका बुरा करता है ऐसा जानना।— इस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा। ग्रब श्रोताका स्वरूप कहते है:—

#### [ श्रोताका स्वरूप ]

भली होनहार है इसलिये जिस जीवको ऐसा विचार श्राता है कि मैं कौन हूँ े मेरा क्या स्वरूप है ? यह चरित्र कैसे बन रहा है ? ये मेरे भाव होते है उनका

क्या फल नगेगा ? जीव दू:सी हो रहा है सो दु:स दूर होनेका क्या उपाय है ? - मुफ़क़ो इतनी बातोंका निर्एंय करके कुछ नेरा हित हो सो करना---ऐसे विचारसे उद्यमवन्त हुआ है। पुनुश्च, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर स्रति प्रीतिपूर्वक शास सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुश्रोंके कहे धर्यको अपने अन्तर्जुमें बारम्बार विचारता है श्रीर श्रपने विचारसे सत्य श्रथोंका निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है-ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । पुनश्च, जो जैनधर्मके गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार-निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस ग्रर्थको सुनते हैं, उसे यथावत् निश्चय जानकर अवधारए। करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं भ्रथवा परस्पर भ्रनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्गाय करते हैं, शास्त्राभ्यासमें श्रित म्रासक्त हैं; धर्मबुद्धिसे निद्य कार्योंके त्यागी हुए हैं -- ऐसे उन शास्त्रोंके श्रोता होना चाहिये। पुनश्च, श्रोताग्रोंके विशेष लक्षण ऐसे हैं—यदि उसे कुछ व्याकरण-न्यायादिकका श्रयवा बड़े जैनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म नहीं समभ सके; इसलिये जी भात्मज्ञान द्वारा स्वरूपका भ्रास्वादी हुम्रा है वह जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है। तथा जो भ्रतिशयवन्त बुद्धिसे भ्रथवा भ्रवधि-मन:पर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना । ऐसे श्रोताग्रोंके विशेष गुए। हैं । ऐसे जिनशास्त्रोंके श्रोता होना चाहिये । पुनश्च, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा-ऐसी बुद्धिसे जो शास्त्र सुनते हैं, परन्तु ज्ञानकी मंदतासे विशेष समभ नहीं पाते उनको पुण्य बन्ध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति बुद्धिसे अथवा सहज योग बननेसे शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम धनुसार कदाचित् पुण्यबन्ध होता है, कदाचित् पाप बन्ध होता है। तथा जो मद-मत्सर भावसे शास्त्र सुनते हैं ग्रथवा तर्क करनेका ही जिनका ग्रभिप्राय है, तथा जो महंतताके हेतु भ्रथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परन्तु सुहाता नहीं है ऐसे श्रोताग्रोंको केवल पापबन्ध ही होता है। ऐसा श्रोताग्रोंका स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना ग्रादि जिनके पाया जाये उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्रको उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ग्रव, यह मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:--

#### [ मोसमार्गप्रकाशक ग्रन्यकी सार्थकता ]

इस संसार श्रटवीमें समस्त जीव हैं वे कर्मनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके दृ:ख उनसे पीडित हो रहे हैं; तथा वहाँ मिथ्या-ग्रंघकार व्याप्त हो रहा है, उस कारए। वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते, तडप-तडपकर वहाँ ही द:खको सहते हैं। ऐसे जीवोंका भला होनेके कारए।भूत तीर्थंकर केवली भगवानरूपी सूर्यका उदय हुम्रा; उनकी दिव्यध्वनिरूपी किरएों द्वारा वहाँसे मूक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूँ, परन्तू सहज ही उसकी किरगें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इस-लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तू सहज ही बैसे ही म्रघाति कर्मोंके उदयसे उनका शरीररूप पुद्गल दिव्यघ्वनिरूप परिग्मित होता है, उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गण्धर देवोंको यह विचार श्राया कि जब केवली सूर्यका ग्रस्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ? ग्रौर मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना जीव दु:ख सहेंगे; ऐसी करुगाबुद्धिसे ग्रंगप्रकीर्गंकादिरूप ग्रन्थ वे ही हए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्हीं ब्राचार्यादिकोंने उन प्रन्थोंसे ग्रत्य ग्रन्थ बनाये ग्रौर फिर उन परसे किन्हींने ग्रन्य ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ होनेसे ग्रन्थोंकी परम्परा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ बनाता है। पुनश्च. जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्यध्विन तथा सर्व ग्रन्थ हैं वे मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; सो यह भी ग्रन्थ माक्षमार्गको प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सुभता, तो दीपकके तो मार्गप्रकाशकपनेका स्रभाव हुस्रा नहीं है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जा मनज्ञान रहित हैं श्रथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सुभता, तो ग्रन्थके तो मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका ग्रभाव हुमा नहीं है।-इस प्रकार इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रका-शक ऐसा नाम सार्थक जानना ।

प्रश्न:—मोक्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ किसलिये बनाते हो ?

समाधान:—जिस प्रकार बड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तैलादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत तैलादिककी शक्ति न हो उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे प्रपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोंका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे ग्रपना कार्य करें; इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहाँ जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो कथायोंसे ग्रपना मान बढ़ानेके लिये ग्रथवा लोभ साधनेके लिये ग्रथवा यश प्राप्त करनेके लिये ग्रथवा ग्रपनी पद्धित रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण-न्यायादिका, नय-प्रमागादिकका तथा विशेष ग्रथोंका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बड़े ग्रन्थोंका ग्रम्यास तो बन नहीं सकता; तथा किन्हीं छोटे ग्रन्थोंका ग्रम्यास बने तो भी ग्रथार्य ग्रथं भासित नहीं होता। इस प्रकार इस समयमें मदज्ञानवान जीव बहुत दिखायी देते हैं, उनका भला होनेके हेनु धर्मबुद्धिसे यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार बड़े दिखीको ग्रवलोकनमात्र चिन्तामिणिकी प्राप्ति हो ग्रौर वह ग्रवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ीको ग्रमृत-पान कराये ग्रौर वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको सुगन मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने ग्रौर वह ग्रम्यास न करे तो उसके ग्रभाग्यकी महिना हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर ग्रपनेको सनता ग्राती है। कहा है कि:—

#### साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाइ। ते धिद्वदुद्वचिचा अह सुहडा भवभयनिहुणा।।

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नहीं सुनते वे घीठ हैं ग्रीर उनका दुष्ट चित्त है। ग्रथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस संसारभयसे रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनश्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका ग्रधिकार किया है, वहाँ प्रथम ग्रागमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कर्त्तव्य ग्रागमज्ञान है; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव होता है ग्रीर उस ग्रागमसे ग्रात्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। पुनश्च, धर्मके ग्रनेक ग्रङ्ग हैं उनमें एक घ्यान विना उससे ऊँचा ग्रीर धर्मका ग्रांग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार ग्रागम-ग्रम्यास करना योग्य है। पुनश्च, इस ग्रन्थका तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन नहीं चाहिये; इसलिये ग्रवश्य इसके ग्रम्यासमें प्रवर्तो। तुम्हारा कल्याण होगा।

- इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें पीठवन्ध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥



#### • दोहा •

मिथ्याभाव समावतें, जो प्रगटै निजमाव । सो जयवंत रही सदा, यह ही मोभ उपाव ।।

ग्रब इस शास्त्रमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ बन्धनसे छूटनेका नाम मोक्ष है। इस प्रात्माको कर्मका बन्धन है ग्रीर उस बन्धनसे ग्रात्मा दु:खी होरहा है। तथा इसके दु:ख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सचा उपाय प्राप्त किये बिना दु:ख दूर नहीं होता और दु:ख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याकुल होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दुःखका मूलकारए। कर्मबन्धन है, उसके स्रभावरूप मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है इसलिये इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे उसके जो-जो अवस्थां होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुक्ते ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतलाता है भीर उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्यका बतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोगसे मुक्त होकर ग्रपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्मबन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मबन्धनका निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मबन्धन हुन्ना है; तथा उस कर्मबन्धनके निमित्तसे इसके जो-जो श्रवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुक्ते ऐसा ही कर्मबन्धन है। तथा उस कर्मबन्धनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतलाते हैं और उस उपायकी इसे प्रतीति कराते हैं—इतना तो शास्त्रका उपवेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह जीवका कर्तव्य है। सो यहाँ प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बतलाते हैं।

#### [ कर्मबन्धनका निदान ]

कर्मबन्धन होनेसे नाना श्रौपाधिक भावोंमें परिश्रमणपना पाया जाता है; एकरूप रहना नहीं होता, इसलिये कर्मबन्धन सहित श्रवस्थाका नाम संसार श्रवस्था है। इस संसार श्रवस्थामें श्रनन्तानन्त जीवद्रव्य हैं वे श्रनादि ही से कर्मबन्धन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था श्रौर कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुग्ना। तो कैसे हैं?—जैसे मेरुगिरि ग्रादि श्रकृत्रिम स्कन्धोंमें श्रनन्त पुद्गल परमाणु श्रनादिसे एकबन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं; इस प्रकार मिलना—बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमें एक जीवद्रव्य श्रौर ग्रनन्त कर्मरूप पुद्गल-परमाणु उनका श्रनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं,—इस प्रकार मिलना—बिछुड़ना होता रहता है। नये मिलते हैं,—इस प्रकार मिलना—बिछुड़ना होता रहता है।

यहाँ प्रश्न है कि—पुद्गलपरमाग्यु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, प्रनादि कर्मरूप कैसे हैं ?

#### [ कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि ]

समाधानः—निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें हो सम्भव है; ग्रनादि ग्रवस्थामें निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे—नवीन पुद्गलपरमागुग्रोंका बंधान तो स्निग्ध- रूक्ष गुग्गके ग्रंशों ही से होता है श्रौर मेरुगिरि ग्रादि स्कन्धोंमें ग्रनादि पुद्गलपरमागुग्रोंका बंधान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमागुग्रोंका कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है ग्रौर ग्रनादि पुद्गल परमागुग्रोंकी कर्मरूप ही ग्रवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है? तथा यदि ग्रनादिमें भी निमित्त मानें तो ग्रनादिपना रहता नहीं; इसिलये कर्मका बन्ध ग्रनादि मानना। सो तत्त्वप्रदीपिका— प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्यामें जो सामान्यश्रेयाधिकार है वहाँ कहा है:—रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है ग्रौर द्रव्यकर्मका कारण रागादिक हैं। तब वहाँ तर्क किया है

कि—ऐसे तो इतरेतराश्रयदोष मग्ता है,—वह उसके ग्राधित, वह उसके ग्राधित, कहीं रुकाव नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया है—

#### नैवं अनादिशसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो पादानात् । \*

ग्रयं:—इस प्रकार इतरेतराश्रयदोष नहीं है; क्योंकि ग्रनादिका स्वयं सिद्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारगणनेसे ग्रहण किया है। ऐसा ग्रागममें कहा है। तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है कि—कर्म निमित्त बिना पहले जीवको रागादिक कहे जायें तो रागादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योंकि परनिमित्तके बिना हो उसीका नाम स्वभाव है। इसलिये कर्मका सम्बन्ध ग्रनादि ही मानना।

यहाँ फिर प्रश्न है कि—न्यारे-न्यारे द्रव्य ग्रौर ग्रनादिसे उनका सम्बन्ध-ऐसा कैसे सम्भव है ?

समाधान:— जैसे मूल हो से जल-दूधका, सोना-किट्टिकका, तुष-कराका तथा तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुम्रा नहीं है, वैसे ही म्रनादि से जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुम्रा नहीं है। फिर तुमने कहा — 'कैसे सम्भव है?' म्रनादिसे जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं; इस प्रकार सम्भव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नहीं होता।

फिर प्रश्न है कि—सम्बन्ध ग्रथवा संयोग कहना तो तब सम्भव है जब पहले भिन्न हों श्रीर फिर मिलें, यहां श्रनादिसे मिले जीव-कर्मों का सम्बन्ध कैसे कहा है ?

समाधान:—ग्रनादिसे तो मिले थे, परन्तु बादमें भिन्न हुए तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे—इस प्रकार श्रनुमानसे, तथा केवल- जानसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते हैं इससे, उनका बन्धन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। तथा उस भिन्नताकी अपेक्षा उनका सम्बन्ध श्रयवा संयोग कहा है, क्यों कि नये मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्योंके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है।—इसप्रकार इन जीव-कर्मका श्रनादि सम्बन्ध है।

<sup>\*</sup> न हि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभसम्बद्धस्यात्मनः प्राच्धनद्रव्यकर्मगुस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात् । प्रवासन्तर्भासार होका—गाबा-१२१।

#### [ जीव और कर्मोंकी भिषता ]

वहाँ जीव द्रव्य तो देखने—जाननेरूप चेतनागुएगका घारक है तथा इन्द्रियगम्य न होने योग्य ग्रमूर्तिक है, संकोच—विस्तार शक्ति .सहित ग्रसंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है। तथा कर्म है वह चेतनागुएगरहित जड़ है, ग्रौर मूर्तिक है, ग्रनन्त पुद्गलपरमागुग्रोंका पिण्ड है, इसलिये एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव ग्रौर कर्म हैं; इनका ग्रनादि सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता ग्रौर कर्मका कोई परमागु जीवरूप नहीं होता; ग्रपने-ग्रपने लक्षणको धारण किये भिन्न-भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने-चाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुग्गोंको धारण किये सोना भिन्न रहता है ग्रौर क्वेतादि गुग्गोंको धारण किये सोना भिन्न रहता है ग्रौर क्वेतादि गुग्गोंको धारण किये सोना भिन्न रहता

यहाँ प्रश्न है कि---मूर्तिक-मूर्तिकका तो बंधान होना बने. ग्रमूर्तिक-मूर्तिकका बंधान कैसे बने ?

#### [ अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका बन्ध किसप्रकार होता है ? ]

समाधान:—जिस प्रकार व्यक्त इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल—उनका बंधान होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म—इनका भी बंधान होना मानना। तथा इस बंधानमें कोई किसीको करता तो है नहीं। जब तक बंधान रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंधान जानना। सो मूर्तिक—अमूर्तिकके इस प्रकार बंधान होनेमें कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीवको अनादि कर्म सम्बन्ध कहा उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अनन्त जीवोंके जानना।

#### [ चाति-अघातिकर्म भौर उनका कार्य ]

तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे ग्राठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया कर्मोंके निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कर्मोंके क्षयोपशमके अनु-सार किंचित् ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं हैं ऐसे मिथ्याश्रद्धान व क्रोच, मान, माया, लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा भन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेनेकी सामर्थ्यरूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं

होती; उसके क्षयोपशमके अनुसार किचित् शक्ति होती है। इसप्रकार घातिया कर्मों के निमित्तसे जीवके स्वभावका घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात् कर्म-निमित्तसे स्वभावघात होनेसे अशुद्ध हुआ।

यहाँ तर्क है कि—घात नाम तो ग्रभावका है; सो जिसका पहले सदुभाव हो उसका ग्रभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावका तो सदुभाव है ही नहीं, घात किसका किया?

समाधान:—जीवमें ग्रनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती है कि कर्मका निमित्त न हो तो केवलज्ञानादि ग्रपने स्वभावरूप प्रवर्ते; परंतु ग्रनादि ही से कर्मका सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई। ग्रतः शक्ति-ग्रपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देनेकी ग्रपेक्षा घात किया कहते हैं।

तथा चार ग्रघातिया कर्म हैं, उनके निमित्तसे इस ग्रात्माको बाह्य-सामग्रीका सम्बन्ध बनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमें ग्रथवा शरीरसे बाह्य नानाप्रकार सुख-दुःखके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; ग्रायुसे ग्रपनी स्थिति पर्यन्त प्राप्त शरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गित, जाित, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं ग्रीर गोत्रसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती है।—इस प्रकार ग्रघातिकमोंसे बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दुःखी होता है। ग्रीर शरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके ग्रमूर्त्तत्वादिस्वभाव ग्रपने स्व-ग्रथंको नहीं करते—जैसे कोई शरीरको पकड़े तो ग्रात्मा भी पकड़ा जाये। तथा जबतक कर्मका उदय रहता है तबतक बाह्यसामग्री वैसी ही बनी रहे, ग्रन्यथा नहीं हो सके—ऐसा इन ग्रघाति-कर्मोंका निमित्त जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करे कि—कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं हैं; उनसे जीवके स्वभावका घात होना व बाह्यसामग्रीका मिलना कैसे संभव है ?

#### [ निर्बेल जड़कर्मी द्वारा जीवके स्वमावका धात तथा बाह्यसामग्रीका मिलना ]

समाधान:—यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, बाह्यसामग्रीको मिलावे तब तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये ग्रौर बलवानपना भी चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मीका उदयकाल हो, उस कालमें स्वयं ही ग्रात्मा स्वभावरूप परिगामन नहीं करता, विभावरूप

परिशामन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्बन्धक्य होकर परिशामित होते हैं। जैसे—िकसी पुरुषके सिर पर मोहनध्रल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहाँ उस मोहनध्रलको ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपन उस मोहनध्रल हो से हुआ देखते हैं। वहाँ मोहनध्रलका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिशामित होता है—ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियौंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमें किसीने द्वेषबुद्धिसे बलजबरी करके अलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करुशाबुद्धिसे लाकर मिलाये नहीं हैं; सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं हो मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना।—इस प्रकार कर्मके उदयसे अवस्था है।

वहाँ नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं-

#### [ नवीन बंघ विचार ]

जैसे सूर्यंका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें अभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यंके स्वभावका ग्रंश है—मेघपटलजित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें ग्रभाव है। तथा उन कर्मोंके क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका ग्रंश ही है, कर्मजित ग्रीपाधिकभाव नहीं है। सो ऐसे स्वभावके ग्रंशका ग्रनादिसे लेकर कभी ग्रभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिको घरती हुई वस्तु है वही ग्रात्मा है। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता, क्योंकि निजस्वभाव ही बन्धका कारण हो तो बन्धका छूटना कैसे हो? तथा उन कर्मों-के उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य ग्रभावरूप हैं उनसे भी बन्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का ग्रभाव होनेपर ग्रन्यको कारण कैसे हो? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मबन्धके कारण नहीं हैं।

तथा मोहनीय कर्मके द्वारा जीवको श्रयथार्थ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीवके श्रस्तित्वमय हैं

जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिशामनरूप ही वे कार्य हैं तथापि उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कर्मेनिमित्त दूर होनेपर उनका ग्रभाव ही होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, ग्रौपाधिक भाव हैं। तथा उन भावोंद्वारा नवीन बन्ध होता है; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव बन्धके कारण हैं।

तथा ग्रघातिकमोंके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें घरीरादिक तो जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक बंघानरूप होते हैं श्रौर धन, कुटुम्बादिक ग्रात्मासे भिन्नरूप हैं इसलिये वे सब बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बन्धका कारण नहीं होता। उनमें ग्रात्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही बंधका कारण जानना।

#### [ योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबंध, प्रदेशवंध ]

तथा इतना जानना कि नामकर्मके उदयसे शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेहाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता है, उससे आत्माको पुदूगलवर्गणासे एक बन्धान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्तसे प्रति समय कर्मरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओंका ग्रहण होता है। वहाँ अल्पयोग हो तो थोड़े परमाणुओंका ग्रहण होता है श्रीर बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओंका ग्रहण होता है। तथा एकसमयमें जो पुद्गल-परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल-प्रकृतियोंका और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता है। उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंक्प स्वयं ही परिणमित होते हैं। विशेष इतना कि योग दो प्रकारका है — शुभयोग, अशुभयोग। वहाँ धर्मके अंगोंमें मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता है शौर अधर्मके ग्रंगोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर अशुभयोग होता है। वहाँ शुभयोग हो या अशुभयोग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना घातियाकर्मोंकी तो सर्व प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता ही रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुए बिचा नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनीयके हास्यशोक युगलमें, रित-अरित युगलमें, तीनों वेदोंमें एक कालमें एक एक ही प्रकृतिका बंध होता है।

तथा भ्रघातिया कर्मोंकी प्रकृतियोंमें शुभयोग होनेपर सातावेदनीय भ्रादि पुण्यप्रकृतियोंका बंध होता है, भ्रशुभयोग होनेपर भ्रसातावेदनीय भ्रादि पापप्रकृतियोंका बंध होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोंका तथा कितनी ही पाप-

प्रकृतियोंका बंध होता है। इस प्रकार योगके निमित्तसे कर्मोंका आगमन होता है। इस-लिये योग है वह आसव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओंका नाम प्रदेश है, उनका बंध हुआ और उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियोंका विभाग हुआ, इसलिये योगों द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिबंधका होना जानना।

### [ कषायसे स्थिति और अनुभाग बंध ]

तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियोंकी स्थिति बॅधती है। वहाँ जितनी स्थिति बँधे उसमें भ्राबाधाका लको छोड़कर पश्चातु जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृतिका उदय म्राता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यचायुके बिना म्रन्य सर्व घातिया-ग्रघातिया प्रकृतियोंका ग्रल्प कषाय होनेपर थोड़ा स्थितिबंध होता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन आयुका अल्पकषायसे बहुत श्रीर बहुत कषायसे ग्रल्प स्थितिबंध जानना। तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृ-तियोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभागबंध हो वैसा ही उदय-कालमें उन प्रकृतियोंका बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घातिकर्मोकी सर्व-प्रकृतियोंमें तथा अघाति कर्मोंकी पाप प्रकृतियोंमें तो अल्प कषाय होनेपर अल्प अनु-भाग बंधता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत अनुभाग बंधता है। तथा पुण्य प्रकृतियोंमें अन्यकषाय होनेपर बहुत अनुमाग बंधता है, बहुत कषाय होनेपर थोड़ा अनुभाग बंधता है। इस प्रकार कपायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति-स्रनुभागका विशेष हुन्ना इसलिये कषायों द्वारा स्थितिबंध अनुभागबंधका होना जानना। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है श्रीर उसमें थोड़े कालपर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है ग्रौर उसमें बहुत कालपर्यत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा श्रधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार बहुत भी कर्मप्रकृतियोंके परमारणु है श्रीर उनमें थोड़े कालपर्यत थोड़ा फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीनताको प्राप्त है। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोंके परमास्यू हैं ग्रीर उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ ग्रधिकपने-को प्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा हुए प्रकृतिबंघ प्रदेशबंध बलवान नहीं हैं। कषायों द्वारा किया गया स्थितिबंघ अनुभागबंध ही बलवान है, इसलिये मूख्यरूपसे कषायको ही बंधका कारए। जानना । जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें।

#### दूसरा अधिकार

### [ ज्ञानहीन जब-पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन ]

ग्रब यहाँ कोई प्रश्न करे कि—पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिरणमन करते हैं ?

समाधान:--जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुन्ना भोजनरूप पूर्गलपिण्ड मांस, शुक्र, शोिएत म्रादि धात्रूरूप परिएामित होता है; तथा उस भोजनके परमागुग्रोंमें यथायोग्य किसी धातूरूप थोड़े ग्रौर किसी घातूरूप बहुत परमागु होते हैं। तथा उनमें कई परमाणुश्रोंका सम्बन्ध बहुत काल रहता है कइयोंका थोड़े काल रहता है; तथा उन परमाणुद्योंमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान लों नहीं है कि मैं इस प्रकार परिएामन करूँ तथा ग्रौर भी कोई परिएामन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिएामन पाया जाता है। उसी प्रकार कषाय होनेपर योग द्वारसे ग्रहण किया हुन्ना कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्ड ज्ञानावरए। दि प्रकृतिरूप परिएामित होता है, तथा उन कर्मपरमाणुश्रोंमें यथायोग्य किसी प्रकृतिरूप थोड़े स्रौर किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुस्रोंका सम्बन्ध बहुत काल और कइयोंका थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुश्रोंमें कई तो म्रपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं भीर कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें किसी कर्मवर्गरगारूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिगा-मन करूँ तथा स्रोर भी कोई परिएामन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक भाव बन रहा है उससे वैसे ही परिरामन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमें निमित्त-नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती है तथा कंकरी आदिमें सर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे पुद्गलपरमाणुद्रोंमें ज्ञानावररणादिरूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यमसे कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त बननेपर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन बन्ध होनेका विधान जानना।

# [ जीवभावोंके निमित्तसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका पलटना ]

अब, जो परमाणु कर्मरूप परिरणमित हुए हैं उनका जबतक उदयकाल न आये तबतक जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान रहता है। वहाँ जीवभावके निमित्तसे कई प्रकृतियोंकी धवस्थाका पसटना भी हो जाता है। वहाँ कई धन्य प्रकृतियोंके परमाणु धे वे संक्रमण्डूप होकर अन्य प्रकृतियोंके परमाणु हो जाये। तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाये, तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाये। इस प्रकार पूर्वमें बँधे हुए परमाणुओंकी भी जीवभावोंका निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्योंकी त्यों रहे। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं।

## [ कर्मोंके फलदानमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध ]

तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल धावे तब स्वयमेव उन प्रकृतियोंके अनुभागके अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्योंको उत्पन्न कहीं करते। उसका उदबकाल आने पर वह कार्य बनता है—इतना ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्त हुआ उसके अनन्तर तथयमें उन कर्मं रूप पुदूर्गलोंको अनुभाग शक्तिका अभाव होनेसे कर्मत्वपनेका अभाव होता है, वे पुदूर्गल अन्य पर्यायरूप परिएामित होते हैं,—इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंघमें रहें या अलग हो जायें—कुछ प्रयोजन नहीं रहता।

यहाँ इतना जानना कि—इस जीवको प्रति समय ग्रनन्त परमाणु बँधते हैं; वहाँ एकसमयमें बँधे हुए परमाणु ग्रावाधाकालको छोड़कर ग्रपनी स्थितिके जितने समय हों उनमें क्रमसे उदयमें ग्राते हैं। तथा बहुत समयोंमें बँधे परमाणु जो कि एक समयमें उदय ग्राने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदयमें ग्राते हैं। उन सब परमाणुग्रोंका ग्रनुभाग मिलकर जितना ग्रनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्त होता है। तथा ग्रनेक समयोंमें बँधे परमाणु बंधसमयसे लेकर उदयसमय पर्यंत कर्मरूप ग्रस्तित्वको धारण कर जीवसे सम्बन्धरूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मोंकी बंध-उदय-सत्तारूप ग्रवस्था जानना। वहाँ प्रति समय एक समयप्रबद्धमात्र परमाणु बँधते हैं तथा एक समयप्रबद्धमात्रकी निर्जरा होती है। डेढ़-गुण हानिसे गुणित समयप्रबद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते हैं। सो इन सबका विशेष ग्रागे कर्म ग्राधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना।

# [ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप ]

तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप ग्रनन्त पुद्गल द्रव्योंसे उत्पन्न किया हुमा कार्य है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व- क्रोधादिस्य जीवके परिकान हैं वह अधुन्न गावसे उत्तन्म किया हुआ कार्य है इसलिये इसका नाम भावकर्म है। द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता है शौर भावकर्मके निमित्तसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है। तथा द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकर्म—इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे संसारचक्रमें परिश्रमण होता है। इतना विशेष जानना कि—तीव्र-मन्द बन्ध होनेसे या संक्रमणादि होनेसे या एककालमें बँधे श्रनेक कालमें या श्रनेककालमें बँधे एककालमें उदय श्रामेसे किसी कालमें तीव्र उदय श्रामे तब तीव्रकषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी कालमें मंद उदय श्रामे तब मंद कथाय हो, तब मंद ही बन्ध हो। तथा उन तीव्र—मंदकषायों हो के श्रनुसार पूर्व बँधे कर्मोंका भी संक्रमणादिक हो तो हो। इस प्रकार धनादिसे नगाकर धारा प्रवाहरूप द्रव्यकर्म श्रीर भावकर्मकी प्रवृत्ति जानना।

## [ नोकर्मका स्वरूप और उसकी प्रवृति ]

तथा नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख-दुःखका कारए है, इसलिये शरीरको नोकमं कहते हैं। यहां नो शब्द ईषत् ( ग्रत्प ) वाचक जानना। सो शरीर पुदूगल परमाणुग्रोंका पिण्ड है ग्रीर द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन-ये भी शरीर ही के ग्रङ्ग हैं, इसलिये उन्हें भी पुद्गल-परमाणुत्रोंके पिण्ड जानना । इस प्रकार शरीरके ग्रौर द्रव्यकर्म सम्बन्ध सहित जीवके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आयुकी स्थिति हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा भ्रायु पूर्ण होने पर मरए। होता है तब उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-ग्रात्मा ग्रलग-ग्रलग हो जाते हैं। तथा उसके ग्रनन्तर समयमें ग्रथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदयके निमित्तसे नवीन शरीर घारए। करता है, वहाँ भी ग्रपनी ग्रायुपर्यंत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर मरण होता है तब उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोड़ना और नवीन शरीरका ग्रहण करना ग्रनुक्रमसे हुग्रा करता है। तथा यह ग्रात्मा यद्यपि ग्रसंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण ही रहता है; विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीरसे बाहर भी ग्रात्माके प्रदेश फैलते हैं ग्रौर ग्रन्तराल समयमें पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमारा रहते हैं। तथा इस शरीरके अंगभूत द्रव्य-इन्द्रिय ग्रौर मन उनकी सहायतासे जीवके जानपनेकी प्रवृत्ति होती है। तथा शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके उदयसे जीव सुखी-दु:खी होता है। तथा कभी तो जीवकी इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तता है;—इस प्रकार इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जानना।

### [ नित्य निगोद और इतर निगोद ]

वहाँ ग्रनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीरका सम्बन्ध पाया जाता है, वहाँ नित्यनिगोद शरीरको धारए। करके श्रायु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्यनिगोद शरीरको घारए। करता है, फिर आयू पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही को धारए। करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाए। सहित जीव राशि है सो अनादि-से वहाँ ही जन्म-मरए। किया करती है। तथा वहाँसे छह महीना भ्राठ समयमें छहसौ म्राठ जीव निकलते हैं वे निकलकर भ्रन्य पर्यायोंको धारण करते हैं, वे पृथ्वो, जल, <mark>श्रग्नि. पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोंमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार</mark> इन्द्रियरूप पर्यायोंमें प्रथवा नारक, तियंच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने हो काल रहकर वहाँसे निकलकर श्रन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं; वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी ग्रादि स्थावरोंमें ग्रसंख्यात कल्पमात्र है ग्रीर द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यंत त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतर निगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि स्रनन्तकाल है। इतर निगोदसे निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते है, इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें उत्कृष्ट परिभ्रमराकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तनमात्र है। तथा जघन्य तो सर्वत्र एक श्रंतर्मु हुर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना है, म्रन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत् जानना । इस प्रकार इस जीवको स्रनादिसे ही कर्मबन्धनरूप रोग हुन्ना है। इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम्।

# [ कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी अवस्था ]

श्रव, इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी श्रवस्था हो रही है सो कहते हैं। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य-विशेष स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा श्रपनेको प्रतिभासित हो उसीका नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम इतन है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुग्पर्यायसहित

सर्व पदार्थोंको प्रत्यक्ष युगपत् विमा किसी सहायताके देखे-जाने ऐसी शक्ति ग्रात्मामें सदा काल है; परन्तु ग्रनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शनावरणका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता। उन कमोंके क्षयोपशमसे किंचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान पाया जाता है ग्रीर कदाचित् ग्रवधिज्ञान भी पाया जाता है। ग्रचश्चदर्शन पाया जाता है ग्रीर कदाचित् चक्षदर्शन व ग्रवधिदर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं।

[ मतिज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति ]

वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके ग्रंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ये द्रव्यइन्द्रियां और हृदयस्थानमें आठ पँखुरियोंके फूले कमलके आकारका द्रव्यमन-इनकी सहायतासे ही जानता है। जैसे-जिसकी दृष्टि मंद हो वह भ्रपने नेत्र द्वारा ही देखता है परन्तू चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता। उसी प्रकार ग्रात्माका ज्ञान मंद है, वह ग्रपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तू द्रव्यइन्द्रिय तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चश्मेमें कुछ दोष हुन्ना हो तो नहीं देख सकता श्रथवा थोडा दीखता है या श्रीरका श्रीर दीखता है; उसी प्रकार ग्रपना क्षयोपशम तो जैसाका तैसा है परन्तू द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता श्रथवा थोड़ा जानता है श्रथवा श्रीरका श्रीर जानता है। क्योंकि द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाराष्ट्रोंके परिरामन को श्रौर मतिज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है इसलिये उनके परिएामनके अनुमार ज्ञानका परिएामन होता है। उसका उदाहररा-जैसे मनुष्यादिकको बाल, बृद्ध-ग्रवस्थामें द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो तव जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु म्रादिके निमित्तसे स्पर्शनादि इन्द्रियोंके श्रीर मनके परमारा अन्यया हों तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। तथा इस ज्ञानको और बाह्य द्रव्योंको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। उसका उदाहरएा-जैसे नेत्रइन्द्रियको भ्रंघकारके परमाणु भ्रथवा फूला म्रादिके परमारण या पाषारणादिके परमारण म्राडे भ्राजायें तो देख नहीं सकती। तथा लाल काँच भाड़ा भाजाये तो सब लाल दीखता है; हरित भाड़ा भाये तो हरित दीखता है—इस प्रकार भ्रन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि भ्राड़े भ्राजायें तो बहुत दीखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाणु भाड़े भ्रायें तो भी जैसे का तैसा दीखता है। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यथासम्भव

् जानेना । मंत्रादिकके प्रयोगसे भयवा मदिरापानादिकसे भथवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोडा जानना या भन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य-द्रव्यके भी ग्राधीन जानना । तथा इस ज्ञानद्वारा जो जानना होता है वह ग्रस्पष्ट जानना होता है, दरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संशय सहित जानता है, किसीको भ्रन्यथा जानता है, किसीको किचित जानता है, -इत्यादिरूपसे निर्मल जानना नहीं होसकता । इस प्रकार यह मितज्ञान पराधीनता सहित इन्द्रिय-मन द्वारसे प्रवर्तता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतने क्षेत्रमें जो वर्त-मान स्थूल अपने जानने योग्य पूर्गल स्कंध हों उन्हींको जानता है। उनमें भी अलग-धलग इन्द्रियों द्वारा धलग-ग्रलग कालमें किसी स्कंधके स्पर्शादिकका जानना होता है। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचिलमात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-ग्ररूपी द्रव्यों ग्रौर पर्यायोंको ग्रत्यन्त स्पष्टरूपसे जानता है। सो भी इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुम्रा हो प्रथवा जिसका मनुमानादिक किया हो उस ही को जान सकता है। तथा कदाचित् भ्रपनी कल्पना ही से ग्रसत्को जानता है। जैसे-स्वप्नमें भ्रथवा जागते हुए भी जो कदाचित् कहीं नहीं पाये जाते ऐसे भ्राकारादिकका चितवन करता है भौर जैसे नहीं हैं वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इन्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मितज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, भ्राग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लट, शंख भ्रादि दो इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा ग्रादि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंधका ज्ञान है; भ्रमर, मिश्नका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंध, वर्शका ज्ञान है; मच्छ, गाय, कबूतर इत्यादिक तिर्यंच श्रौर मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं, इन्हें स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्यंचोंमें कई संज्ञी हैं, कई ग्रसंज्ञी हैं। वहाँ संजियोंके मनजनित ज्ञान है, असंजियोंके नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संजी ही हैं, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जानना ।

## [ श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रष्टिच ]

श्रव, मितज्ञान द्वारा जिस ग्रथंको जाना हो उसके सम्बन्धसे श्रन्य ग्रथंको जिसके द्वारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है—१-ग्रक्षरात्मक, २-ग्रनक्ष-

रात्मक । जैसे 'घट' यह दो ग्रक्षर सुने या देखे वह तो मितिज्ञान हुमा, उनके सम्बन्धसे घट-पदार्थका जानना हुमा सो श्रुतज्ञान है।—इस प्रकार ग्रन्य भी जानना । यह तो ग्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीतका जानना हुमा वह तो मितिज्ञान है; उसके सम्बन्धसे 'यह हितकारी नहीं है इसिलये भाग जाना' इत्यादिरूप ज्ञान हुमा सो श्रुतज्ञान है। इस प्रकार ग्रन्य भी जानना। यह ग्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। वहाँ एके-निद्रयादिक ग्रसंज्ञी जीवोंको तो ग्रनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है ग्रौर संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दोनों हैं। यह श्रुतज्ञान है सो ग्रनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मितिज्ञानके भी ग्राधीन है तथा ग्रन्य ग्रनेक कारएगोंके ग्राधीन है, इसिलये महा पराधीन जानना।

#### [ अवधिज्ञानकी प्रयुत्ति ]

श्रव, श्रपनी मर्यादाके श्रनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्थोंको स्पष्ट-रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह श्रवधिज्ञान है। वह देव, नारिकयोंमें तो सबको पाया जाता है श्रोर संज्ञी पंचेन्द्रिय तियँच तथा मनुष्योंके भी किसीको पाया जाता है। श्रमंज्ञीपयँत जीवोंके यह होता हो नहीं है। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलोंके श्राधीन है। श्रवधिके तीन भेद हैं—१-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र-कालकी मर्यादा लेकर किंचित्मात्र रूपीपदार्थोंको जाननेवाला देशावधि है, सो ही किसी जीवके होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि श्रीर मनःपर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमें प्रगट होते हैं। केवलज्ञान मोक्षस्वरूप है; इसलिये इस श्रनादि संसार-श्रवस्थामें इनका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है।

# [ चतु-अचतुदर्शनकी प्रवृति ]

ग्रब, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें मितिज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र ग्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदर्शन तथा ग्रचक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेका नाम तो चक्षुदर्शन है, वह तो चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको हो होता है। तथा स्पर्शन, रसना, घ्राएा, श्रोत्र—इन चार इन्द्रियों ग्रौर मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम ग्रचक्षुदर्शन है, वह यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवोंको होता है।

श्रव, श्रविधके विषयोंका सम्बन्ध होने पर श्रविधज्ञानके पूर्व जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम श्रविधदर्शन है। यह जिनके श्रविधज्ञान सम्भव है उन्होंको होता है। यह चस्रु, श्रवस्रु, श्रवधिदर्शन है सो मतिज्ञान व श्रवधि-ज्ञानवत् पराधीन जानना। तथा केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शनका सदुभाव पाया जाता है।

# [ ज्ञान-दर्शनोपयोगादिकी प्रवृति ]

इस प्रकार ज्ञान-दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपशमके मनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान-दर्शनकी शक्ति थोड़ी होती है; जब बहत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परन्तु परिरामन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना श्रीर जानना होता है। इस परिएामन ही का नाम उपयोग है। वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति होती है। जैसे-मतिज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता। तथा एक भेदमें भी एक विषयमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे-स्पर्शको जानता है तब रसादिकको नहीं जानता। तथा एक विषयमें भी उसे किसी एक ग्रङ्गमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे - उण्एा स्पर्शको जानता है तब रूक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक ज्ञेय अथवा दृश्यमें ज्ञान अथवा दर्शनका परिएामन जानना । ऐसा ही दिखायी देता है-जब सुननेमें उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता। इस ही प्रकार भ्रन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा परिएामनमें शीघ्रता बहुत है उससे किसी कालमें ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तू युगपत होता नहीं है, क्रमसे ही होता है, संस्कारबलसे उनका साधन रहता है। जैसे-कीएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है उससे दोनों गोलकोंका साधन करती है; उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो भ्रनेक हैं भ्रौर उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है।

यहाँ प्रश्न है कि—एक कालमें एक विषयका जानना ग्रथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोपशम हुन्ना कहो, बहुत क्यों कहते हो ? ग्रौर तुम कहते हो कि क्षयोपशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो ग्रात्मामें केवलज्ञान-दर्शनकी भी पायी जाती है।

समाधान: — जैसे किसी पुरुषके बहुत ग्रामोंमें गमन करनेकी शक्ति है, तथा उसे किसीने रोका श्रौर यह कहा कि पाँच ग्रामोंमें जाग्रो परन्तु एक दिनमें एक ग्रामको

यहाँ फिर प्रश्न है कि—ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपशम तो पाया जाता है मौर बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ?

समाधानः जैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामों मेंसे एक ग्रामको एक दिनमें जाग्रो, परन्तु इन किकरों साथ लेकर जाग्रो। वहाँ वे किकर अन्यथा परिणामित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषयको एक कालमें देखो या जानो; परन्तु इतने बाह्य द्रव्यों निमित्त होने पर देखो-जानो। वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणामित हों तो देखना-जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्मके क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिये कर्म ही का निमित्त जानवा। जैसे किसीको अंधकारके परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो; उल्लू, बिच्ची आदिको उनके आड़े भाने पर भी देखना होता है —सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशेष है। जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है वैसा-बैसा ही देखना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। तथा मोक्षमार्गमें अवधि-मनःपर्यय होते हैं वे भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिभासित करना तथा परविषय आधीनपना जानना। तथा जो विशेष है सो विशेष जाकना। इस प्रकार

ज्ञानावरण-दर्शनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दर्शनके ग्रंशोंका तो ग्रभाव ह ग्रौर उनके क्षयोपशमसे योड़े ग्रंशोंका सद्भाव पाया जाता है।

#### [ मिध्यात्वरूप जीवकी अवस्या ]

इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व भौर कषायभाव होते हैं। वहाँ दर्शनमोहके उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशोंका पुञ्ज, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका धारी अनादिनिधन वस्तू आप है श्रौर मूर्तिक पूर्गलद्रव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरा-दिक पूद्गल पर हैं; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तियँचादिक पर्यायें होती हैं; उन पर्यायों में श्रहंबुद्धि धारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को भ्रापरूप मानता है। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे तो भ्रपने गुरा हैं ग्रीर रागादिक हैं वे ग्रपनेको कर्मनिमित्तसे ग्रीपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्गादिक हैं वे शरीरादिक पूर्गलके गुए हैं भ्रोर शरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुश्रोंका नाना प्रकार पलटना होता है वह पूद्गलकी अवस्था है; सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है; स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुम्ब-धनादिकका सम्बन्घ होता है वे प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न हैं तथा वे अपने आधीन नहीं परिरामित होते तथापि उनमें ममकार करता है कि यह मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिकका या तत्त्वोंका ग्रन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है परन्तु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शनमोहके उदयसे जीवको अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्यश्रद्धानसे थोडा विपरीत श्रद्धान होता है।

### [ चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ]

जब चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कथायभाव होता है तब यह देखते-जानते हुए भी पर पदार्थोंमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानकर कोघादिक करता है। वहाँ क्रोधका उदय होनेपर पदार्थोंमें ग्रनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि



प्रचितन पदार्थ हुरे लगें तब तोड़ने-फोड़ने इत्यादि रूपसे उनका हुरा चाहता है तथा शहु प्रादि सचेतन पदार्थ हुरे लगें तब उन्हें वध-बन्धनादिसे या मारनेसे दुःस उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा ग्राप स्वयं ग्रथवा ग्रन्य सचेतन-ग्रचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिएामित हुए, ग्रपनेको वह परिएामन बुरा लगा तब ग्रन्थया परिएामित कराके उस परिएामनका बुरा चाहता है। इस प्रकार कोघसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य ग्राधीन है।

तथा मानका उदय होनेपर पदार्थमें ग्रनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता है; मल, धल ग्रादि ग्रचेतन पदार्थोंमें घृणा तथा निरादर ग्रादिसे उनकी हीनता, ग्रपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन पदार्थोंको भुकाना, ग्रपने ग्राधीन करना इत्यादिरूपसे उनकी हीनता, श्रपनी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगारादि करना तथा धन खर्च करना इत्यादिरूपसे ग्रीरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा ग्रन्य कोई ग्रपनेसे उच्च कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है ग्रीर स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मानसे ग्रपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य ग्राधीन है।

तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थको इष्ट मानकर नाना प्रकारके छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थोंकी तथा स्त्री, दासी, दासादि सचेतन पदार्थोंकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करता है। ठगनेके अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएँ करता है तथा अन्य अचेतन-सचेतन पदार्थोंकी अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छलसे अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार मायासे इष्टिसिद्धिके अर्थ छल तो करे, परन्तु इष्टिसिद्धि होना भिवत्य आधीन है।

तथा लोभका उदय होने पर पदार्थोंको इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरएा, धन-धान्यादि अचेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है तथा स्त्री-पुत्रादिक चेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है। तथा अपनेको या अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थोंको कोई परिएामन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिएामनरूप परिएामित करना चाहता है। इस अकार लोभसे इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्टप्राप्ति होना भवितव्यके आधीन है। इस अकार कोधादिके उदयसे आत्मा परिएामित होता है। वहाँ ये कषाय चार अकारके हैं। १-अनन्तानुबन्धी, २-अप्रत्याख्यानावरएा, ३-प्रत्या-

स्थानावरण, ४-संज्वलन । वहाँ (जिनका उदय होनेपर धारमाको सम्बन्दन न हो, स्वरूपाचरराचारित्र न होसके वे धनन्तानुबंधी कषाय हैं। 🗱 ) जिनका उदय होनेपर देशचारित्र नहीं होता. इसलिये किचित त्याग भी नहीं होसकता, वे ग्रप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिये सर्वका त्याग नहीं होसकता वे प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कषाय हैं। श्रनादि संसार श्रवस्थामें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम कृष्णालेश्यारूप तीव कषाय हो वहाँ भी और शुक्ल लेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं-तर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी आदि भेद नहीं हैं, सम्यक्त्वादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद हैं। इन्हीं प्रकृतियोंका तीव्र अनु-भाग उदय होनेपर तीव्र क्रोधादिक होते हैं, मंद ग्रनुभाग उदय होनेपर मन्द होते हैं। तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारों में से तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारों का श्रभाव होजाता है। तथा क्रोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय होता है। इन कषायोंके परस्पर कारणकार्यपना है। क्रोधसे मानादिक होजाते हैं, मानसे क्रीधादिक हो जाते हैं, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें भासित नहीं होती । इस प्रकार कषायरूप परिएामन जानना । तथा चारित्रमोहके ही उदयसे नोकषाय होती हैं; वहाँ हास्यके उदयसे कहीं इष्टपना मानकर प्रकृद्धित होता है, हर्ष मानता है। तथा रतिके उदयसे किसीको इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ श्रासक्त होता है। तथा अरतिके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है वहाँ उद्देगरूप होता है। तथा शोकके उदयसे कहीं भ्रनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको ग्रनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थको ग्रनिष्ट मानकर उससे घृएगा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिक छह जानने । तथा वेदोंके उदयसे इसके काम परिएगाम होते हैं । वहाँ स्वीवेदके उदयसे पुरुषके साथ रमरा करनेकी इच्छा होती है श्रौर पुरुषवेदके उदयसे स्नीके साथ रमरा करनेकी इच्छा होती है तथा नपुंसकवेदके उदयसे युगपत्-दोनोंसे रमरा करने-की इच्छा होती है। इसप्रकार ये नौ तो नोकषाय हैं। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं

<sup>#</sup> वह पंकि करदा शति में नहीं है।

हैं इसलिये इन्हें ईषत् कषाय कहते हैं। यहां नो शब्द ईषत्वाचक जानना। इनका उदय उन कोघादिकोंके साथ यथासम्भव होता है। इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व धौर कषायभाव होते हैं, सो ये ही संसारके मूल कारण हैं। इन्हींसे वर्तमान कालमें जीव दुःखी हैं धौर धागामी कर्मबन्धके भी कारण ये ही हैं। तथा इन्हींका नाम राग-द्वेष-मोह है। वहां मिथ्यात्वका नाम मोह है, क्योंकि जहां सावधानीका ग्रभाव है। तथा माया, लोभ कषाय एवं हास्य, रित धौर तीन वेदोंका नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट-बुद्धिसे अनुराग पाया जाता है। तथा कोध, मान कषाय और अरित, शोक, भय, जुगुप्सा-ध्रोंका नाम द्वेष है, क्योंकि वहां ध्रनिष्टबुद्धिसे द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभीका नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र ग्रसावधानी पायी जाती है।

### [ अंतरायकमोदयजन्य अवस्था ]

तथा ग्रंतरायके उदयसे जीव चाहे सो नहीं होता। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। ग्रंपनी ज्ञानादि शक्तिको प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं हो सकती। इस प्रकार ग्रंतरायके उदयसे जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसीके क्षयोपश्यास किंचित्मात्र चाहा हुग्रा भी होता है। चाह तो बहुत है परन्तु किंचित् मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रगट होती है; वहाँ भी ग्रनेक बाह्य कारण चाहिये। इस प्रकार घातिकमोंके उदयसे जीवकी ग्रवस्था होती है।

# [ वेदनीयकमोंदयजन्य अवस्था ]

तथा स्रघाति कर्मोंमें वेदनीयके उदयसे शरीरमें बाह्य मुख-दु:खके कारण उत्पन्न होते हैं। शरीरमें स्रारोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख-दु:खोंके कारण होते हैं। बाह्यमें मुहावने ऋतु-पवनादिक, इष्ट श्ली-पुत्रा-दिक तथा मित्र-धनादिक; स्रमुहावने ऋतु-पवनादिक, स्रनिष्ट श्ली-पुत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्रच, वध-बन्धनादिक सुख-दु:खको कारण होते हैं। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्तसे शरीरकी स्रवस्था सुख-दु:खको कारण होती है, स्रौर वे ही सुख-दु:खको कारण होते हैं। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख-दु:खको कारण होते हैं। एसे कारणोंका मिलना वेदनीयके उदयसे होता है। वहाँ सातावेदनीयसे सुखके कारण मिलते हैं स्रौर स्रसातावेदनीयसे दु:खके कारण मिलते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख-दु:खको उत्पन्न नहीं करते, स्रात्मा मोह-

कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दु:ख मानता है। वहाँ वेदनीयकर्मके उदयका श्रौर मोहकर्मके उदयका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है, और जब श्रसातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब दु:ख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है। तथा यही कारण किसीको सुखका, किसीको दुःखका कारण होता है। जैसे किसीको सातावेदनीयका उदय होनेपर मिला हुग्रा जैसा वस्त्र सुखका कारएा होता है; वैसा ही वस्त्र किसीको ग्रसाता-वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दःखका कारण होता है। इसलिये बाह्य वस्तु सुख-दु: खका निमित्तमात्र होती है। सूख-दु:ख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है। निर्मोही म्नियोंको म्रनेक ऋद्धि म्रादि तथा परीषहादि कारण मिलते हैं तथापि स्ल-दु: ल उत्पन्न नहीं होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर ग्रथवा बिना कारण मिले भी ग्रपने संकल्प ही से सुख-दु: ख हुम्रा ही करता है। वहाँ भी तीव्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीव्र सुख-दु:ख होते हैं वही कारएा मिलनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दु:ख होते हैं। इसलिये सुख-दु:खका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। ग्रन्य वस्तुएँ हैं वह बलवान कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओं के और मोही जीवके परिणामों के निमित्त-नैमित्तिक-की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव ग्रन्य वस्तु ही को सुख-दु:खका कारएा मानता है। इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दुःखका कारएा उत्पन्न होता है।

#### [ आयुकर्मोद्यजन्य अवस्था ]

तथा श्रायुकर्मके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है। जब तक श्रायुका उदय रहता है तब तक श्रनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता। तथा जब श्रायुका उदय न हो तब श्रनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उस ही काल श्रात्मा श्रीर शरीर पृथक् होजाते हैं। इस संसारमें जन्म, जीवन, मरणका कारण श्रायुकर्म ही है। जब नवीन श्रायुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें जन्म होता है। तथा जब तक श्रायुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे जीना होता है। तथा श्रायुका क्षय हो तब उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे जीना होता है। तथा श्रायुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करनेवाला या रक्षा करनेवाला है नहीं ऐसा निश्चय जानना। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर ग्रन्य वस्त्र पहिनता है; उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ कालतक धारण किये रहता है,

फिर उसको छोड़कर अन्य शरोर धारण करता है। इसलिये शरीर सम्बन्धकी अपेक्षा जन्मादिक हैं। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है तथापि मोही जीवको अतीत—अनागतका विचार नहीं है। इसलिये प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय सम्बन्धी कार्योंमें ही तत्पर होरहा है। इस प्रकार आयुसे पर्यायकी स्थित जानना।

### [ नामकर्मोदयजन्य अवस्था ]

तथा नामकर्मसे यह जीव मनुष्यादि गतियोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप भ्रपनी भ्रवस्था होती है। वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा वहाँ एके-न्द्रियादि जातिको धारए। करता है। इस जातिकर्मके उदयको स्रौर मितज्ञानावरएको क्षयोपशमको निमित्त-नैमित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशम हो शैसी जाति प्राप्त करता है । तथा शरीरोंका सम्बन्ध होता है वहाँ शरीरके परमाणु स्रौर स्रात्माके प्रदेशोंका एक बंधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमारा ग्रात्मा रहता है। तथा नो-कर्मरूप शरीरमें अंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमारासहित होते हैं। इसीसे स्पर्शन, रसना म्रादि द्रव्य-इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें म्राठ पंखरियोंके फूले हए कमलके स्राकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही स्राकारादिकका विशेष होना, वर्णादिकका विशेष होना ग्रीर स्थूल-सूक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो वे शरीररूप परिरामित परमासु इस प्रकार परिरामित होते हैं । तथा श्वासोच्छ्वास स्रौर स्वर उत्पन्न होते हैं वह भी पूद्गलके पिण्ड हैं ग्रीर शरीरसे एक बंधानरूप हैं। इनमें भी श्रात्माके प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन है। जैसे श्राहारका ग्रहण करे ग्रौर निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे ग्रौर ग्रभ्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिये श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारए है। इस शरीरमें जिस प्रकार हाड़-मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना। तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते हैं वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं। मुँहमें जो ग्रास रखा उसे पवनसे निगलते हैं, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही अन्य जानना । तथा नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके ग्रंग जानना । स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीएगाकी ताँतको हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुदुगलस्कंध हैं वे साक्षर या ग्रनक्षर शब्दरूप परिएामित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि ग्रंगोंको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या ग्रनक्षर शब्द-रूप परिरामित होते हैं। तथा श्रभ-प्रश्भ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि-

जैसे दो पुरुषोंको इकदंडी बेड़ी है। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमें एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं होसकते, तथा दोनोंमें एक बलवान हो तो दूसरेको भी घसीट लेजाये। उसी प्रकार आत्माके और शरीरादिकरूप एक पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंघान है; वहाँ आत्मा हलन-चलनादि करना चाहे और पुद्गल उस शक्तिसे रहित हुआ हलनचलन न करे प्रथवा पुद्गलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु आत्माकी इच्छा न हो तो हलनचलनादि नहीं होसकते। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलनचलन करे तो उसके साथ बिना इच्छाके भी आत्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि किया होती है। तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं।—इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दु:खी भी होता है। ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव नानाप्रकार रचना होती है, अन्य कोई करनेवाला नहीं है। तथा तीर्थंकरादि प्रकृति यहाँ है ही नहीं।

#### [ गोत्रकमींदयजन्य अवस्था ]

गोत्रकर्मसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ ग्रपनी ग्रधिकता-हीनता प्राप्त होती है। मोहके उदयसे ग्रात्मा सुखी-दुःखी भी होता है। इस प्रकार ग्रघाति कर्मोंके निमित्तसे ग्रवस्था होती है।

इस प्रकार इस ग्रनादि संसारमें घाति-ग्रघाति कर्मोंके उदयके ग्रनुसार ग्रात्माके ग्रवस्था होती है। सो हे भव्य ! ग्रपने ग्रन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि "मेरे ग्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुभे उपाय करना" – इस विचारसे तेरा कल्याण होगा।





# दोहा #

सो जिनभाव सदा सुखद, अपनौं करो प्रकाश । जो बहुविधि भवदुखनिकी, करि है सत्ता नाश ।। १ ।।

ग्रथ, इस संसार-ग्रवस्थामें नानाप्रकारके दु:ख हैं उनका वर्णन करते हैं— क्योंकि यदि संसारमें भी सुख हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें। इस संसारमें ग्रनेक दु:ख हैं, इसीलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोगका निदान ग्रीर उसकी ग्रवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी ग्रवस्थाका वर्णन करके संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके ग्रब उसका उपाय करने-की रुचि कराते हैं।

जैसे—रोगी रोगसे दुःखी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता श्रौर दुःख सहा नहीं जाता; तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है इसिलये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुग्रा उन दुःखोंको सहता है; उसे वैद्य दुःखका मूल कारण बतलाये, दुःखका स्वरूप बतलाये, उन उपायोंको भूठा बतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसारसे दुःखी होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता श्रौर दुःख सहा भी नहीं जाता। तब ग्रपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसिलये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुग्रा उन दुःखोंको सहता है। उसे यहाँ दुःखका मूलकारण बतलाते हैं, दुःखका स्वरूप बतलाते हैं श्रौर उन उपायोंको भूठे बतलायें तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसिलये यह वर्णन यहाँ करते हैं।

## [ दुःखोंका मूलकारण ]

वहाँ सब दुःखोंका मूलकारण मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान श्रीर श्रसंयम है। जो दर्शन-मोहके उदयसे हुश्रा श्रतत्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं होसकती, श्रन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्षयोपश्चमरूप ज्ञान है वह श्रज्ञान होरहा है। उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, श्रन्यथा जानना होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुश्रा कषायभाव उसका नाम श्रसंयम है, उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, श्रन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्यादर्शनादिक हैं वे ही सर्व दुःखोंका मूल कारण हैं। किस प्रकार ? सो बत-लाते हैं:—

#### [ मिथ्यात्वका प्रभाव ]

मिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता। स्वयं एक आत्मा श्रौर अनंत पुद्गलपरमागुमय शरीर, इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्यायको स्व मानता है। तथा आत्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा किंचित् जानना-देखना होता है, श्रौर कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिग्णाम पाये जाते हैं, तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है श्रौर स्थूल-कृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं;—इन सबको अपना स्वरूप जानता है। वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती हैं, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है।

#### [ मोहजनित विषय अभिलापा ]

तथा मोहके स्रावेशसे उन इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होती है। ग्रौर उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता है तब स्नान्द मानता है। जैसे—कुत्ता हड्डी चवाता है उससे ग्रपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियोंका स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयोंको जानता है उससे ग्रपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही ग्रानन्द मान लिया: परन्तु मैं ग्रानादि-ग्रानन्तज्ञानस्वरूप ग्रात्मा हूँ— ऐसा नि:केवलज्ञानका तो ग्रनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे,

(पदार्थका स्वाद लिया, पदार्थका स्पर्श किया,) शास्त्र जाना, मुझे यह जानना;— इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है।

वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयोंको ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वका स्पर्श करूँ, सर्वका स्वाद लूँ, सर्वको सुंघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ; इच्छा तो इतनी है परन्तू शक्ति इतनी हो है कि इन्द्रियोंके सम्मुख ग्रानेवाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द—उनमेंसे किसीको किचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा किंचित् जाने; सो भी बाह्य अनेक कारएा मिलने पर सिद्ध हो। इसलिये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती । ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो । क्षयोपशमरूप इन्द्रियोंसे तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको भ्रपने-श्रपने विषय ग्रहराकी निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे आकृतिन होकर दृखी होद्रहा है। ऐसा दुःखी होरहा है कि किसी एक विषयके ग्रहएाके अर्थ अपने मरएाको भी नहीं गिनता है। जैसे हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुम्रा मांसका स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल सुगंध सूंघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देखनेकी श्रौर हरिएाको राग सूननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरएा-को नहीं गिनते । विषयोंका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विषयसेवन नहीं करने पर इन्द्रियोंकी पीड़ा अधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वैसे ही विषयोंमें छलाँग लगाते हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके ग्रर्थ खोते हैं। तथा विषयोंके ग्रर्थ जहाँ मरए। होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके कारए। जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोघादि कषायोंको उत्पन्न करते हैं। वे करें क्या, इन्द्रियोंकी पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ासे पीड़ित हुए इन्द्रादिक हैं; वे भी विषयों में स्रति स्रासक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुस्रा पुरुष ग्रासक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किसलिये खुजाये; उसी प्रकार इन्द्रिय-रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक ग्रासक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो किस-लिये विषय सेवन करें ? इस प्रकार ज्ञानावरएा-दर्शनावरएाके क्षयोपशमसे हम्रा इन्द्रिय-जनित ज्ञान है वह मिथ्यादर्शनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दु: खका कारएा हमा है।

म्रब, इस दु:सके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं---इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रबल करता है ग्रीर ऐसा ही जानता है कि इन्द्रियोंके प्रबल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहणकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ भ्रनेक बाह्यकारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहरा करती हैं, इसलिये ग्रनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रियोंका संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वस्त्रादिकका, भोजनादिकका, पृष्पादिकका, मन्दिर-श्राभूषगादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके श्रर्थ बहुत ही खेदिखन्न होता है। तथा इन इन्द्रियोंके सन्मूख विषय रहता है तबतक उस विषयका किंचित स्पष्ट जानपना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरएा भी मंद होता जाता है इसलिये उन विषयोंको ग्रपने ग्राधीन रखनेका उपाय करता है श्रीर शीघ्र-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक कालमें एक विषयका ही ग्रहरा होता है किन्तु यह बहुत ग्रहरा करना चाहता है इसलिये श्राकुलित होकर शीघ्र-शीघ्र एक विषयको छोड़कर श्रन्यको ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर ग्रन्यको ग्रहण करता है, --ऐसे भपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे भासित होते हैं सो करता है, परन्तू वे भूठे हैं। क्यों कि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना ग्रपने ग्राधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचित उदय ग्रनुसार ऐसी ही विधि मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रबल करनेसे कहीं विषयग्रहराकी शक्ति बढ़ती नहीं है; वह शक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है। किसीका शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुर्बल है उसके अधिक देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पृष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तब विषयग्रह एकी शक्ति बढ़ती है। तथा विषयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहत काल तक नहीं रहता अथवा सर्व विषयोंका संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह त्राकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयोंको भ्रपने ग्राधीन रखकर शीघ्र-शोघ्र ग्रहण करता है, किन्तू वे ग्राधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने श्राधीन परिगामित होते हैं या कर्मोदयके ग्राधीन हैं। ऐसे कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है श्रौर पश्चात् उदय श्राता है वह प्रत्यक्ष देखते हैं। ग्रनेक उपाय करने पर भी कर्मके निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। तथा एक विषयको छोड्कर अन्यका ग्रहण करता है ऐसे अपट्टे मारता है उससे क्या

सिद्धिं होती है ? जैसे मराकी भूखवालेको करा मिले तो क्या भूख मिटती है ? उसी प्रकार जिसे सर्वके ग्रहराकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहरा होने पर क्या इच्छा मिटती है ? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिये यह उपाय भूठा है।

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा भूठ कैसे कहते हो ?

समाधान:—सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रमसे सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे—रोग मिटने पर अन्य श्रौषधिको क्यों चाहे? उसी प्रकार दुःख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसिलये विषयके ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मानें। परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है श्रौर जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय-ग्रहणकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है ? जैसे कोई महा क्षुधावान रंक उसको एक ग्रम्नका कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महा तृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहणें करके सुख मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं।

कोई कहे कि जिस प्रकार करण-करण करके अपनी भूख मिटाये उसी प्रकार एक-एक विषयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या ?

उत्तर:—यदि वे करण एकत्रित हों तो ऐसा ही मानलें, परन्तु जब दूसरा करण मिलता है तब पहले करणका निर्गमन हो जाये तो कैसे भूख मिटेगी ? उसी प्रकार जाननेमें विषयोंका ग्रहरण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहरण करता है तब पूर्वमें जो विषय ग्रहरण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो ? इच्छा पूर्ण हुए बिना ग्राकुलता मिटती नहीं है ग्रौर ग्राकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाये ? तथा एक विषयका ग्रहरण भी मिथ्यादर्शनादिकके सद्भावपूर्वक करता है इसलिये ग्रागामी ग्रनेक दु:खोंका कारण कर्म बंधते हैं। इसलिये यह वर्तमानमें सुख नहीं है, ग्रागामी सुखका कारण नहीं है, इसलिये दु:ख हो है। यही प्रवचनसारमें कहा है—

सपरं बाधासहिदं वुन्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदिएहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ।। ७६ ॥

श्रर्थः — जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया मुख है वह पराधीन है, बाधासहित है, विनाशीक है, बंधका कारएा है, विषम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दुःख ही है। इस

प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय भूठे जानना । तो सच्चा उपाय क्या है ?

जब इच्छा तो दूर होजाये भीर सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहण बना रहे तब यह दु:ख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे भीर सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है ग्रीर वहीं सचा उपाय जानना।

इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दु:खदायक है उसका वर्णन किया।

यहाँ कोई कहे कि—ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे जानना नहीं हुमा, इसलिये उसे दु:खका कारण कहो, क्षयोपशमको क्यों कहते हो ?

समाधान:—यदि जानना न होना दु:खका कारण हो तो पुद्गालके भी दु:ख ठहरे; परन्तु दु:खका मूलकारण तो इच्छा है श्रीर इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये क्षयोपशमको दु:खका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपशम भी दु:खका कारण नहीं है। जो मोहसे विषयग्रहणकी इच्छा है वही दु:खका कारण जानना। मोहका उदय है सो दु:खरूप है ही; किस प्रकार सो कहते हैं—

# [ दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति ]

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिये इसको आकुलता ही रहती है। जैसे—पागलको किसीने वस्त्र पहिना दिया। वह पागल उस वस्त्रको ग्रपना ग्रंग जानकर ग्रपनेको ग्रौर वस्त्रको एक मानता है। वह वस्त्र पहिनाने-वालेके श्राधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया पहिनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे ग्रपने ग्राधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है उससे वह महाखेदिखन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया। यह जीव उस शरीरको ग्रपना ग्रंग जानकर ग्रपनेको ग्रौर शरीरको एक मानता है; वह शरीर कर्मके ग्राधीन कभी कृष होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है—इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे ग्रपने ग्राधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है उससे वह महाखेदिखन्न होता है। तथा जैसे—जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहींसे ग्राकर उतरे, वह पागल उन्हें ग्रपना जानता है। वे तो उन्होंके ग्राधीन कोई

आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिशामन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने आधीन मानता है; उनकी पराधीन किया हो तब खेदिखन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहींसे आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिशामन करते हैं; यह जीव उन्हें अपने आधीन मानता है, और उनकी पराधीन किया हो तब खेदिखन्न होता है।

यहाँ कोई कहे कि—किसी कालमें शरीरकी तथा पुत्रादिककी किया इस जीवके भाषीन भी तो होती दिखायी देती है, तब तो यह सुखी होता है ?

समाधान:—शरीरादिकके भिवतव्यकी ग्रीर जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिएामित होता है इसलिये किसी कालमें उसीका विचार होनेपर सुखकासा ग्राभास होता है, परन्तु सर्वं ही तो सर्व प्रकारसे जैसे यह चाहता है वैसे परिएामित नहीं होते । इसलिये ग्रिभप्रायमें तो ग्रनेक ग्राकुलता सदाकाल रहा ही करती है । तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिएामित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकमें ग्रहंकार-ममकार करता है, सो इस बुद्धिसे उनको उत्पन्न करनेकी, बढ़ानेकी तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर व्याकुल रहता है । नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है । तथा जो विषयोंकी इच्छा होती है, कथाय होती है, बाह्य सामग्रीमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानता है, ग्रन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, ग्रन्यथा कल्पना करता है सो इन सबका मूल कारए। एक मिथ्यादर्शन है । उसका नाश होनेपर सबका नाश होजाता है इसलिये सब दु:खोंका मूल यह मिथ्यादर्शन है । तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं करता । ग्रन्यथा श्रद्धानको सत्यश्रद्धान माने तब उपाय किसलिये करे ?

तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारे, वहाँ स्रभाग्यसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रका निमित्त बने तो श्रतत्त्वश्रद्धान पृष्ट होजाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाय। वस्तुस्वरूपका विचार करनेको उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचारमें हढ़ हो जाता है और तब विषय-कषायकी वासना बढ़नेसे अधिक दुःखी होता है। तथा कदाचित् सुदेव-सुगुरु-सुशास्त्रका भी निमित्त बन जाये तो वहाँ उनके निश्चय उपदेशका तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवदारश्रद्धानसे अतस्वश्रद्धानी ही रहता है। वहाँ मंदकषाय हो तथा विषयकी

इच्छा घढे तो थोड़ा दुःखी होता है परन्तु फिर जैसेका तैसा होजाता है; इसलिये यह संसारी जो उपाय करता है वे भी भूठे ही होते हैं।

तथा इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थोंको परिएामित करना चाहता है: यदि वे परिएामित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाये। परन्तु अनादिनिधन वस्तुएँ भिन-बिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसीके माधीन नहीं है, कोई किसीके परिणमित करानेसे परिजमित नहीं होती। उन्हें परिएामित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिध्यादर्शन ही है। तो सचा उपाय क्या है?

जैसा पदार्थोंका स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाये तो सर्व दुःख दूर हो जायें। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्देको जीवित माने या जिलाना चाहे तो ग्राप ही दुःखीं होता है। तथा उसे मुर्दा मानना श्रीर यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि होकर पदार्थोंको ग्रन्यथा माने, ग्रन्यथा परिणमित कराना चाहे तो ग्राप ही दुःखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित करानेसे मन्यवा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। अमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होनेसे सम्यक्श्रहान होता है वही सत्य उपाय जानना।

#### [ पारित्रमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति ]

चारित्रमोहके उदयसे क्रोधादिकषायरूप तथा हास्यादि नोकषायरूप जीवके भाव होते हैं तब यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुम्रा विह्वल होकर नानाप्रकारके कुकार्योंमें प्रवर्तता है सो ही दिखाते हैं—

जब इसके क्रोधकषाय उत्पन्न होता है तब दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदिरूप वचन बोलता है। अपने अंगोंसे तथा शख-पाषाणादिकसे घात करता है। अनेक कष्ट सहनकर तथा धनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्यका बुरा करनेका उद्यम करता है अथवा औरोंसे बुरा होना जाने तो औरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे अपना कुछ भी प्रयोजनसिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होनेपर कोई पूज्य या

इष्टजन भी बीचमें श्रायें तो उन्हें भी बुरा कहता है; मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा श्रन्यका बुरा न हो तो श्रपने श्रंतरङ्गमें श्राप ही बहुत संतापवान होता है श्रौर श्रपने ही श्रंगोंका घात करता है तथा विषादिसे मर जाता है। ऐसी श्रवस्था कोध होनेसे होती है।

तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब ग्रीरोंको नीचा व ग्रपनेको जैंचा दिखानेकी इच्छा होती है ग्रीर उसके ग्रथं ग्रनेक उपाय सोचता है। ग्रन्यकी निंदा करता है, ग्रपनी प्रशंसा करता है व ग्रनेकप्रकारसे ग्रीरोंकी महिमा मिटाता है, ग्रपनी महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाहादि कार्योमें खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरनेके बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचारकर ग्रपना मरण करके भी ग्रपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई ग्रपना सन्मानादिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके ग्रपना सन्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य—वड़े हों उनका भी सन्मान नहीं करता, कुछ बिचार नहीं रहता। यदि ग्रन्य नीचा ग्रीर स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो ग्रपने ग्रन्तरंगमें ग्राप बहुत सन्ताप-वान होता है ग्रीर ग्रपने ग्रंगोंका घात करता है तथा विष ग्रादिसे मर जाता है।—ऐसी ग्रवस्था मान होनेपर होती है।

तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब खुल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके वचन कहता है, शरीरकी कपटहप अवस्था करता है, बाह्यवस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्टका भी सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है।—ऐसी अवस्था माया होने पर होती है।

तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थके लाभकी इच्छा होनेसे उसके ग्रर्थ ग्रनेक उपाय सोचता है। उसके साधनरूप वचन बोलता है शरीरकी ग्रनेक चेष्टा करता है बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है, जिसमें मरए। होना जाने वह कार्य भी करता है। जिनमें बहुत दु:ख उत्पन्न हो ऐसे प्रारम्भ करता है। तथा लोभ होनेपर पूज्य व इष्टका भी कार्य हो बहाँ भी अपना प्रयोजन सामता है, कुछ

विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी ग्रनैक प्रकारसे रक्षा करता है। यदि इष्टवस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, श्रपने ग्रंगोंका घात करता है तथा विष ग्रादिसे मर जाता है। — ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। — इस प्रकार कषायोंसे पीड़ित हुग्रा इन ग्रवस्थाग्रोंमें प्रवर्तता है।

तथा इन कषायोंके साथ नोकषाय होती हैं। वहाँ जब हास्यकषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुच्चित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना। नाना रोगोंसे स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव ग्रनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई भूठी कल्पना करके, ग्रपनेको सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुःखी होता है। सुखी तो कषाय-रोग मिटने पर होगा।

तथा जब रित उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तुमें ग्रित ग्रासक्त होता है। जैसे बिद्धी चूहेको पकड़कर ग्रासक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन-तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके ग्रिभप्रायसे ग्रासक्तता होती है इसलिये दु:ख ही है।

तथा जब भ्ररित उत्पन्न होती है तब ग्रनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल होता है। भ्रनिष्टका संयोग हुग्रा वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसिलये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दु:ख ही है।

तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्टका वियोग ग्रौर ग्रनिष्टका संयोग होनेसे श्रतिव्याकुल होकर सन्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, ग्रसावधान होजाता है, ग्रपने ग्रंगका घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महा दु:खी होता है।

तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसीको इष्ट वियोग व ग्रनिष्ट संयोगका कारण जानकर डरता है; श्रतिविह्मल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता है, कष्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता है व मर जाता है; सो यह दु:लरूप ही है।

तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब ग्रनिष्ट वस्तुसे घृगा करता है। उसका तो संयोग हुआ श्रीर यह घृगा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है श्रीर खेदखिन्न होकर महा दु:ख पाता है।

तथा तीनों वेदोंसे जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुषवेदसे खीके साथ रमण करनेकी, स्नीवेदसे पुरुषके साथ रमण करनेकी और नपुंसकवेदसे दोनोंके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, घन खर्च करता है, अपयशको नहीं गिनता; परम्परा दुःख हो व दण्ड आदि हो उसे नहीं गिनता। कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रन्थोंमें कामकी दस दशाएँ कही हैं। वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यकशास्तोंमें ज्वरके भेदोंमें कामज्वरको मरणका कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांधको कुछ विचार नहीं रहता। पिता-पुत्री तथा मनुष्य-तियँचिनी इत्यादि रमण करने लग जाते हैं। ऐसी कामकी पीड़ा है सो महादु:खरूप है।

इस प्रकार कषायों ग्रौर नोकषायोंसे ग्रवस्थाएँ होती हैं। यहाँ ऐसा विचार श्राता है कि यदि इन श्रवस्थाग्रोंमें न प्रवर्ते तो, कोघादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं श्रौर इन ग्रवस्थाग्रोंमें प्रवर्ते तो मररएपयंन्त कष्ट होते हैं। वहाँ मररएपयंन्त कष्ट तो स्वीकार करते हैं परन्तु क्रोधादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुन्ना कि मररएादिकसे भी कषायोंकी पीड़ा ग्रधिक है। तथा जब इसके कषायका उदय हो तब कषाय किये बिना रहा नहीं जाता। बाह्यकषायोंके कारएए मिलें तो उनके श्राश्रय कषाय करता है, यदि न मिलें तो स्वयं कारएए बनाता है। जैसे—व्यापारादि कषायोंका कारएए न हो तो जुग्ना खेलना व क्रोधादिकके कारएए ग्रन्य ग्रनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना मुनना इत्यादि कारएए बनाता है। तथा काम-क्रोधादि पीड़ा करें ग्रौर शरीरमें उन रूप कार्य करनेकी शक्ति न हो तो ग्रीषधि बनाता है ग्रौर ग्रन्य ग्रनेक उपाय करता है। तथा कोई कारएए बने ही नहीं तो ग्रपने उपयोगमें कषायोंके कारएएभूत पदार्थोंका चितवन करके स्वयं ही कषायोंरूप परिएएमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावोंसे पीड़ित हुग्रा महान दु:खी होता है।

तथा जिस प्रयोजनके लिये कषायभाव हुम्रा है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो मेरा यह दुःख दूर हो भ्रौर मुक्ते सुख हो,—ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके भ्रर्थ भ्रनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता है। श्रव यहाँ कषायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सचा ही है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःखी होता है; परन्तु यह जो उपाय करता है वे भूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं—क्रोधमें तो भ्रन्यका बुरा करना, मानमें भ्रौरोंको नीचा दिखाकर स्वयं ऊँचा होना, मायामें छलसे कार्यसिद्धि

करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारए। बना रहना, रतिमें इट संयोगका बना रहना, अरतिमें अनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण मिटना, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुपवेदमें सीसे रमए। करना, स्त्रीवेदमें पुरुषसे रमए। करना, नपुंसकवेदमें दोनोंके साथ रमए। करना,— ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दु:ख दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके श्राधीन नहीं है, भवितव्यके ग्राधीन है; क्योंकि ग्रनेक उपाय करते देखते है परन्तु सिद्धि नहीं होती। तथा उपाय होना भी अपने आधीन नहीं है, भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय करनेका विचार करता है श्रीर एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय न्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, श्रीर उससे कार्यकी सिद्धि भी हो जाये। तो उस कार्य सम्बन्धी किसी कपायका उपशम हो परन्तु वहाँ रुकाव नहीं होता। जब तक कार्यसिद्ध नहीं हुम्रा था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी कषाय थी, और जिस समय कार्यसिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो जाती है; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा सोचता था श्रोर उसका बुरा हो चुका, तब श्रन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। ग्रथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य मोचता था वह सिद्ध हो चुका तब ग्रन्यमें मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेकी श्रभिलाषा हुई। कषायोंमें कर्यका प्रकाश हो तो उस कार्यकी सिद्धि होने पर मुखी हो जाये, परन्तु प्रमारण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही **घा**त्मानुशासनमें कहा है---

> "आज्ञागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमराष्ट्रमम् । कस्य कि कियदायाति वृत्रा वो विषयेषिता ॥ ३६ ॥

अर्थ: -- आशारूपी गड्डा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है। अनन्तानन्त जीव हैं उन सबके आशा पायी जाती है। तथा वह आशारूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्डे में समस्त लोक अगु समान है और लोक तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्सेमें आये ? इसलिये तुम्बें जो यह विषयोंकी इच्छा है सो दृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुःख दूर नहीं होता, अथवा

कोई कषाय मिटे तो उसीसमय ग्रन्य कषाय हो जाती है। जैसे—किसीको मारनेवाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब ग्रन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीवको दु:ख देनेवाले ग्रनेक कषाय हैं; व जब कोघ नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब कोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषायका सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिये किसी कषायका कोई कार्य सिद्ध होनेपर भी दु:ख कैसे दूर हो? ग्रीर इसका ग्रभिप्राय तो सर्व कषायोंका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता; इसलिये ग्रभिप्रायमें सर्वदा दु:खी ही रहता है। इसलिये कषायोंके प्रयोजनको साधकर दु:ख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय भूठा ही है। तब सचा उपाय क्या उन्हींके बलसे चारित्रमोहका अनुमाग हीन हो। ऐसा होने पर कषायोंका अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराकुल होनेसे महामुखी हो। इसलिये सम्यन्दर्शनादिक ही यह दु:ख मेटनेका सचा उपाय है।

# [ अंतराय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ]

तथा जीवके मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है सो यह दुः खरूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूभते हैं उन्हें दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय भूठा है। उपाय करने पर भी अन्तरायका उदय होनेसे विघ्न होता देखा जाता है। अन्तरायका क्षयोपशम होनेपर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। इसलिये विघ्नोंका मूल कारण अन्तराय है। तथा जैसे कुत्तेको पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठीसे वृथा ही द्वेष करता है। उसी प्रकार जीवको अन्तरायसे निमित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्योंसे वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो; तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाये। इसलिये जाना जाता है कि अन्य द्रव्यका कुछ वश नहीं है; जिनका वश नहीं है उनसे किसलिये लड़ें ? इसलिये यह उपाय भूठा है। तब सचा उपाय क्या है ? मिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यग्दर्शनादिसे दूर होता है और सम्यग्दर्शनादि द्वार ही अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाये और शिक्त बढ़ जाये. तब वह दुःख

# दूर होकर निराकुस सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्यग्दर्शनादि ही सच्चा उपाय है।

# [ वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा वेदनीयके उदयसे दु:ख-मुखके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो शरीरमें ही अवस्थाएँ होती हैं; कई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहाँ असाताके उदयसे शरीरमें तो खुधा, दुषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिकका संयोग होता है। तथा बाह्य शहु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कन्धोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दु:खी रहता है। इनके होनेसे तो सभी दु:ख मानते हैं।

तथा साताके उदयसे शरीरमें आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं भीर शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा मुहावने पवनादिकका 'संयोग होता है। तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, खी, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्तादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्टबुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आये कि जिससे परिगामोंमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; जब तक रहें तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगोंसे बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अनेक दु:खोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके किसी प्रकारसे किसी एक दु:खकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं।

तथा इसके असाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दुःख भासित होता है इसिलये उसे दूर करनेका उपाय करता है और साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख भासित होता है इसिलये उसे रखनेका उपाय करता है; परन्तु यह उपाय भूठा है। प्रथम तो इसके उपायके आधीन नहीं है, बेदनीय कर्मके उदयके आधीन है। असाताको मिटाने और साताको प्राप्त करनेके अयं तो सभीका यत्न रहता है, परन्तु किसीको थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके भाषीन नहीं है। तथा कदाचित् उपाय भी करे भौर वैसा ही उदय आये तो थोड़े काल तक किंचित् किसी प्रकारकी ग्रसाताका कारण मिट ग्रीर साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके सद्भावसे उनको भोगनेकी इच्छासे म्राकुलित होता है। एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी इच्छा हो; जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा । प्राकुल होता है भीर वह मिली उसी समय ग्रन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे ग्राकुल होता है। जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका ग्रास्वाद जिस समय हुग्रा उसी समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही वस्तुको पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी भाकुलता रहे भीर वह भोग हुम्रा उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्रीको देखना चाहताथा, चिस्न समय धवलोकन हुन्ना उसी समय रमण करनेकी इच्छा होती है। तथा ऐसे भोग भोगते हुए ही उनके उपाय करनेकी आकुलता होती है तो उन्ने छोड़कर उपाय करनेमें लग जाता है; वहाँ अनेक प्रकारकी त्राकुलता होती है । देखो, एक घनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करनेमें सावधानी करते हुए कितनी ब्राकुलता होती है ? तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि ग्रसाताका उदय ग्राता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने ! सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है। जब तक क्षुधादिक रहें तब तक उनको मिटानेकी इच्छासे श्राकुलता होती है, वह मिटें तब कोई श्रन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी **ब्राकुलता होती है और फिर क्षुघादिक हों तब उनकी ब्राकुलता हो ब्राती है। इस प्रकार** इसके उपाय करते हुए कदाचित् श्रसाता मिटकर साता हो, वहाँ भी श्राकुलता बनी ही रहती है, इसलिये दृःख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते-करते ही श्रपनेको ग्रसाताका उदय ऐसा ग्राये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके ग्रौर उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये; तब उसकी आकुलतासे विह्नल हो जाये, वहाँ महा दु: खी होता है। सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके कदाचित ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके बहुत काल ग्रसाताहीका उदय रहता है। इसलिये उपाय करता है वे भठे हैं।

ग्रथवा बाह्य सामग्रीसे सुख-दुःख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख-दुःख तो साता-श्रसाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैं—ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें श्राता है। लक्ष धनके धनीको सहस्र धनका व्यय हुआ तब वह तो दुः खो है और शत धनके धनीको सहस्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्यानवेगुनी है। अथवा लक्ष धनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुः खी है और शत धनके धनीको सन्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुःख मानता है। जैसे—िकसीको मोटे वस्तका मिलना दुःखकारी होता है, किसीको सुखकारी होता है। तथा शरीरमें क्षुघा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग होनेपर किसीको बहुत दुःख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं होता। इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दुःख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह परिएगमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें तो पीड़ा होनेपर दुःखी होता ही है भौर पीड़ा न होनेपर सुखी होता है—यह तो शरीर-भ्रवस्थाहीके ग्राधीन सुख-दुःख भासित होते हैं?

समाधानः—ग्रात्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है ग्रीर इन्द्रियाँ शरीरका ग्रङ्ग हैं; इसलिये इसमें जो ग्रवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिएामित होता है; उसके साथ ही मोहभाव हो उससे शरीरकी श्रवस्था द्वारा सुखदु:खिवशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिकसे ग्रधिक मोह हो तो ग्रपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दु:ख माने, ग्रीर उनको दु:ख होनेपर श्रथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दु:ख माने; ग्रौर मुनि हैं वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दु:ख नहीं मानत; इसलिये सुख-दु:खका मानना तो मोहहीके ग्राधीन है। मोहके ग्रौर वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये साता-ग्रसाताके उदयसे सुख-दु:खका। होन भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनो ही सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही ग्रसाताके उदयसे होती है, इसलिये सामग्री साताके उदयसे होती हैं। परन्तु निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दु:खका मानना होता है, श्रौरोंके द्वारा सुख-दु:ख होनेका नियम नहीं है। केवलीके साता-ग्रसाताका उदय भी है ग्रौर सुख-दु:खके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके ग्रभावसे किचित्मात्र भी सुख-दु:ख नहीं होता। इसलिये सुख-दु:खको मोहजनित ही मानना। इसलिये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दु:ख मिटाना चाहे, ग्रौर सुखी होना चाहे सो यह उपाय भूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है?

सम्यग्दर्शनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दुः सासित नहीं होता, भ्रपने परिगामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके ग्रम्यास द्वारा ग्रपने

परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों वैसे साधन करे तथा सम्यग्दर्शनादिकी भावनासेही मोह मंद हो जाये तब ऐसी दशा हो जाये कि ग्रनेक कारण मिलने पर भी ग्रपनेको सुख-दुःख नहीं होता, तब एक शांतदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका ग्रनुभव करता है, ग्रौर तब सर्व दुःख मिटकर सुखी होता है—यह सच्चा उपाय है।

# [ बायुकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा श्रायुकर्मके निमित्तसे पर्यायका घारण करना सो जीवितव्य है श्रीर पर्यायका छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्यादर्शनादिकसे पर्यायहीको श्रपनेरूप अनुभव करता है; इसलिये जीवितव्य रहने पर ग्रपना ग्रस्तित्व मानता है श्रीर मरण होने पर ग्रपना ग्रभाव होना मानता है। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय रहता है; उस भयसे सदा श्राकुलता रहती है। जिनको मरणका कारण जाने उनसे बहुत डरता है; कदाचित् उनका संयोग बने तो महाविह्वल होजाता है।—इस प्रकार महा दुःखी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोंको दूर रखता है श्रथवा स्वयं उनसे भागता है। तथा ग्रौषधादिकका साधन करता है; किला, कोट प्रादि बनाता है;—इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भूठे हैं, क्योंकि ग्रायु पूर्ण होने पर तो ग्रनेक उपाय करे, ग्रनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी जीवित नहीं रहता। ग्रौर जब तक ग्रायु पूर्ण न हो तब तक ग्रनेक कारण मिलो सर्वया मरण नहीं होता; इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है। तथा ग्रायुकी स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिये मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना भूठा ही है। तो सच्चा उपाय क्या है?

सम्यग्दर्शनादिकसे पर्यायमें ग्रहंबुद्धि छूट जाये, स्वयं ग्रनादिनिधन चैतन्यद्रव्य है उसमें ग्रहंबुद्धि ग्राये, पर्यायको स्वांग समान जाने तब मरणका भय नहीं रहता। तथा सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तब मरणका ग्रभाव ही होता है। इसलिये सम्यग्दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं।

# [ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा नामकर्मके उदयसे गित, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे जो पुण्यके उदयसे होते हैं वे तो सुखके कारण होते हैं और जो पापके उदयसे होते हैं वे दु: खके कारण होते हैं; सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। तथा यह दु: खके कारण मिटानेका भीर सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह भूठा है; सचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं।

जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना । वेदनीय धौर नाममें सुख-दु:खके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना ।

# [ गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ]

तथा गोत्रकर्मके उदयसे उद्य-नीच कुलमें उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको नीचा मानता है। वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसलिये जैसा कुल प्राप्त किया उसीमें अपनापन मानता है। परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊँचा-नीचा मानना अम है। कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमें कोई ख्लाच्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये। लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है? पर्याय छूटने पर कुलकी बदली होजाती है; इसलिये उच-नीच कुलसे अपनेको ऊँचा-नीचा मानने पर उच्च कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख ही है। इसका सचा उपाय यही है कि—सम्यग्दर्शनादिक द्वारा उच-नीच कुलमें हर्ष-विषाद न माने। तथा उन्होंसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद प्राप्त करता है तब सब दुःख मिट जाते हैं और सुखी होता है।

इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही दुःख पाया जाता है उसका वर्णन किया।

अब, इसी दु:खका पर्याय अपेक्षासे वर्णन करते हैं-

### [ एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख ]

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये अनादि-हीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाड़में अंजते हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँसे निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रसमें तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहाँ इतर निगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक ववस्पतिमें रहना होता है। नित्यनिगोदसे निकलकर बादमें त्रसमें रहनेका उत्कृष्ट काल तो साधिक दो हजार सायर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुदुगल परावर्तन मात्र है और पुदुगल परावर्तनका काल ऐसा है जिसके अनंतवें भागमें भी ग्रनन्त सागर होते हैं। इसलिये इस संसारीके मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें ही काल व्यतीत होता है। वहाँ एकेन्द्रियके ज्ञान-दर्शनकी शक्ति तो किंचित्मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्तसे हुग्रा मित्रज्ञान भौर उसके निमित्तसे हुग्रा श्रुतज्ञान तथा स्पर्शनइन्द्रियजनित ग्रचक्षुदर्शन जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किंचित् जानते-देखते हैं। ज्ञानावरण-दर्शनावरणके तीव्र उदयसे इससे ग्रिधक ज्ञान-दर्शन नहीं पाये जाते श्रीर विषयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुःखी हैं। तथा दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, ग्रन्य विचार करनेकी शक्ति ही नहीं है।

तथा चारित्रमोहके उदयसे तीव्र क्रोधादि-कषायरूप परिएामित होते हैं, क्योंकि उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन ग्रशुभ लेक्या ही कही हैं ग्रौर वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वहाँ कषाय तो बहुत है ग्रौर शक्ति सवंप्रकारसे महा हीन है इसलिये बहुत दुः खी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते।

यहाँ कोई कहे कि—ज्ञान तो किंचित्मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय करते हैं ?

समाधान:—ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। जैसे किसी ग्रंधे—बहरे पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषायका होना माना गया है। तथा बाह्य कषाय प्रगट तब होती है जब कषायके ग्रनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन हैं इसलिये उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रगट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है उसको किसी कारएसे तीन्न कषाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, इसलिये उसकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वही ग्रति दुःखी होता है; उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं; उनको किसी कारएसे कषाय होती है परन्तु कुछ कर नहीं सकते, इसलिये उनकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दुःखी होते हैं। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो ग्रीर शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुःख होता है भीर ज्यों-ज्यों कषाय कम होती जाये तथा शक्ति होन इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा हुःखी हैं। उनके दुःख वे ही भोगते हैं ग्रीर केवली जानते हैं। जैसे—सन्निपातके रोगीका

ज्ञान कम हो जाये और बाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुःख प्रगट भी न कर सके, परन्तु वह महादुःखी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति-हीनताके कारण अपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादुःखी है।

तथा ग्रंतरायके तीव्र उदयसे चाहा हुग्रा बहुत नहीं होता, इसलिये भी दुःखी ही होते हैं।

तथा श्रघाति कर्मोंमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ श्रसाता-वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादु ली होते हैं। वनस्पति है सो पवनसे दूटती है, शीत-उष्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, श्रान्तसे जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती है। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी श्रादिमें श्रवस्थाएँ होती है। उन अवस्थाओंके होनेसे वे महा दु खी होते है। जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी श्रवस्था होने पर दु ख होता है उसी प्रकार उनके होता है। क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इन्द्रियसे होता है ग्रीर उनके स्पर्शनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके वशसे महाव्याकुल होते हैं परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है इसलिये अज्ञानी लोग उनके दु:खको नहीं जानते। तथा कदाचित् किचित् माताका उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता।

तथा आयुकर्मसे इन एकेन्द्रिय जीवोमें जो अपर्याप्त है उनके तो पर्यायकी स्थिति उच्छ्वासके अठारहवें भाग मात्र हो है, और पर्याप्तोंकी अतर्मु हर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यत है। वहाँ आयु थोड़ा होनेसे जन्म-मरग होते हो रहते है उससे दु खी हैं।

तथा नामकर्ममें तिर्यचगित ग्रादि पापप्रकृतियोका ही उदय विशेषरूपसे पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उमका बलवानपना नही होता इसलिये उनसे भी मोहके वशसे दु खी होते है।

तथा गोत्रकर्ममें नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये महंतता नहीं होती, इसलिये भी दुःखी ही हैं।—इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महा दुःखी हैं ग्रीर इस संसार में जैसे पाषाएं आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार ग्राकाशमें तो कदाचित् किचित्मात्र काल रहता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुत काल रहता है, ग्रन्य

पर्यायोंमें तो कदाचित् किंचित्मात्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसारमें महा दु: ली है।

### [दीन्द्रियादिक जीवोंके दुःख]

तथा जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायोंको धारए। करे वहाँ भी एकेन्द्रियवत् दु:ख जानना । विशेष इतना कि—यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित ज्ञान-दर्शनकी तथा कुछ शक्तिकी अधिकता हुई है और बोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक हैं; छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रगट नहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं उनकी शक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयोंका उपाय करते हैं, दु:ख दूर होनेका उपाय करते हैं । को धादिकसे काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं । दु:खसे तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं; इसलिये उनका दु:ख कुछ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवोंको शीत, उष्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आदिसे परम दु:खी देखते हैं । जो प्रत्यक्ष दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विशेष क्या लिखें ? इस प्रकार द्वीन्द्रिया-दिक जीवोंको भी महा दु:खी ही जानना ।

#### [ नरकगतिके दुःख ]

तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें नारकी जीव हैं वे तो सर्वप्रकारसे बहुत दुःखी हैं। उनमें ज्ञानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत है और इष्ट विषयोंकी सामग्री किंचित् भी नहीं मिलती, इसलिये उस शक्तिके होनेसे भी बहुत दुःखी हैं। उनके क्रोधादि कषायकी ग्रति तीव्रता पायी जाती है, क्योंकि उनके कृष्णादि ग्रग्नुभ लेक्या ही हैं। वहाँ क्रोध-मानसे परस्पर दुःख देनेका कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुःख मिट जाये। ग्रीर ग्रन्यको दुःख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु क्रोध-मानकी ग्रति तीव्रता पायी जाती है उससे परस्पर दुःख देनेकी ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा ग्रन्यको दुःखदायक शरीरके ग्रंग बनाते हैं तथा शक्तादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरोंको स्वयं पीड़ा देते हैं ग्रीर स्वयंको कोई ग्रीर पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशान्त नहीं होती। तथा उनमें माया-लोभकी भी श्रति तीव्रता है, परन्तु कोई इष्ट सामग्री वहाँ दिखायी नहीं देती; इसलिये उन कषायोंका कार्य प्रगट नहीं कर सकते; उनसे

शंतरंगमें महादु: ही हैं। तथा कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाकर छनका भी कार्य होता है। तथा हास्य-रित कषाय हैं, परन्तु बाह्य निमित्त नहीं है इसलिये प्रगट होते नहीं हैं, कदाचित किचित किसी कारएसे होते हैं। तथा अरित-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारए। बन रहे हैं इसलिये वे कषायें तीव प्रगट होती हैं। तथा वेदोंमें नपुंसकवेद है, सो इच्छा तो बहत भीर खी-पुरुषोंसे रमण करनेका निमित्त नहीं है इसलिये महा पीड़ित हैं। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दः ली हैं। तथा वेदनीयमें असाता ही का उदय है उससे वहाँ भ्रतेक वेदनाभ्रोंके निमित्त हैं। शरीरमें कृष्ठ, कास, श्वासादि भ्रनेक रोग युगपत पाये जाते हैं भीर क्ष्मा, तथा ऐसी है कि सर्वका भक्षरा-पान करना चाहते हैं, श्रीर वहाँकी मिट्टी ही का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आजाये तो उसकी दुगँधसे कई कोसोंके मनुष्य मर जायें। भ्रोर वहाँ शीत-उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहेका गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये। कहीं शीत है कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे शस्त्रकी घार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड-खण्ड होजाये। पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्घ हो जाता है। तथा नारकी एक-दूसरेको भ्रनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते हैं खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, हंडियोमें राँघते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं—इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक श्रमुरकुमार देव जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं श्रीर परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छटता नहीं है, पारेकी भाँति खंड-खंड हो जाने पर भी मिल जाता है; --ऐसी महा पीड़ा है। तथा साताका निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी ग्रंशमें कदाचित् किसीको ग्रपनी मान्यतासे किसी कारए। ग्रपेक्षा साताका उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। भ्रायु वहाँ बहुत है। जघन्य भ्रायु दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट ग्रायु तेतीस सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दु:ख सहना पड़ते हैं। वहाँ नामकर्मकी सर्व पापप्रकृतियोंका हो उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नहीं है; उनसे महाद: बी हैं। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं होती इसलिये दु: खी ही हैं। - इस प्रकार नरकगतिमें महा दु: ख जानना।

## [ तियँचगतिके दुःख ]

तथा तिर्यश्चगितमें बहुत लब्बि-भ्रपर्याप्त जीव हैं। उनकी तो उच्छ्वासके भ्रठा-रहवें भाग-मात्र भ्रायु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं; परन्तु उनकी शक्ति प्रगट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जाननाः; ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्च्छंन हैं कितने ही गर्भज हैं । उनमें ज्ञानादिक प्रगट होता है, परन्तु वे विषयोंकी इच्छासे श्राकुलित हैं । उनमें बहुतोंको तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित् किंचित् होती है ।

तथा मिथ्यात्वभावसे मतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं भौर कषाय मुख्यतः तीव्र ही पायी जाती हैं। क्रोध-मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुःख देते हैं; माया-लोभसे छल करते हैं, वस्तुको चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कषायोंके कार्योंमें प्रवर्तते हैं। तथा किसीके कदाचित् मंदकषाय होती है परन्तु थोड़े जीवोंके होती है इसलिये मुख्यता नहीं है।

तथा वेदनीयमें मुख्यतः स्रसाताका उदय है, उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, बहुन भार-वहन, शीत, उष्ण, स्रंग भंगादि स्रवस्था होती है उससे दुःखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते है; इसलिये बहुत नहीं कहा है। किसीके कदाचित् किंचित् साताका भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुख्यता नहीं है। तथा स्रायु अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। वहाँ बहुत जीव ग्रल्प ग्रायुके घारक होते हैं, इसलिये जन्म-मरणका दुःख पाते है। तथा भोगभूमियोंकी बड़ी ग्रायु है ग्रीर उनके साताका भी उदय है परन्तु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नामकर्मकी तिर्यचगित ग्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय है। किसीको कदाचित् किन्हीं पुण्यप्रकृतियोंका भी उदय होता है, परन्तु थोड़े जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है इसलिये हीन हो रहे हैं।—इस प्रकार तिर्यंचगितमें महादुःख जानना।

#### [ मनुष्यगतिके दुःख ]

तथा मनुष्यगितमें असंख्यात जीव तो लिब्धअपर्याप्त है वे सम्मूर्च्छन ही हैं, उनकी आयु तो उच्छ्वासके अठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भमें आकर थोड़े ही कालमें मरए। पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्भजोंके कुछ काल गर्भमें रहनेके बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षासे पहले वर्णन किया है वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्योंके सम्भव है। अथवा तियंचोंका वर्णन किया है उस प्रकार जानना। विशेष यह है कि—यहाँ कोई शक्ति विशेष पार्या

जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच गोत्रका भी उदय होता है। तथा धन-कूट्रम्बादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है-इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ म्रादि भवस्थाम्रोंके दृःख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्र-शोणितके विन्द्रको श्रपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ क्रमशः ज्ञानादिककी तथा शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दु:ख बहुत है। संकुचित रूपसे श्रौंधे मुँह क्षुधा-तृषादि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्थामें महा दु:ख होता है। कोई कहते हैं कि ंबाल्यावस्थामें दु:ख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता। बादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा म्रादि दुःखोंकी प्रगटता होती है। इष्ट-ग्रनिष्टजनित ग्राकुलता बनी ही रहती है। पश्चात् जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है भ्रौर तब परम दुःखी होता है। ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हम बहुत क्या कहें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा ? किसीके कदाचित किंचित साताका उदय होता है सो ग्राकुलतामय है। श्रीर तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना होते नहीं हैं। -इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें दु:ख ही हैं; एक मनुष्य पर्यायमें कोई ग्रपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है। जैसे-काने गन्नेकी जड व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, श्रौर बीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वादका लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परन्तु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुतसे गन्ने हों, श्रीर उनका स्वाद बहुत मीठा ग्राये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका बालक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; ग्रौर बीचकी ग्रवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो बहुत उच्चपदको पाये, वहाँ सुख बहुत निराकूल पाया जाता है। इसलिये यहाँ अपना हित साधना, सुख होनेके भ्रमसे वृथा नहीं खोना।

### [देवगतिके दुःख]

तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति ग्रौरोंसे कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे ग्रतत्त्वश्रद्धानी हो रहे हैं। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्कोंके कषाय बहुत मंद नहीं है ग्रौर उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योंमें प्रवर्तते हैं; कौतूहल, विषयादि कार्योंमें लग रहे हैं ग्रौर

उस म्राकुलतासे दु:खी ही हैं। तथा वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष मंदकषाय है श्रीर शक्ति विशेष है इसलिये ग्राकुलता घटनेसे दुःख भी घटता है। यहाँ देवोंके क्रोध-मान कषाय हैं, परन्तू कारए। थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गौराता है। किसीका बूरा करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवोंके तो कौतहलादिसे होते हैं, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है; तथा माया, लोभ कषायोंके कारण पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यकी मुख्यता है; इसलिये छल करना, विषय सामग्रीकी चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊँचे-ऊँचे देवोंके कम हैं। तथा हास्य, रति कषायके कारए। बहुत पाये जाते हैं, इसलिये इनके कार्योंकी मुख्यता है। तथा ग्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारएा थोड़े हैं इसलिये इनके कार्योंकी गौराता है। तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते हैं। ये भी कषाय ऊपर-ऊपर मंद हैं। ग्रहमिन्द्रोंके वेदोंकी मंदताके कारण कामसेवनका ग्रभाव है।-इस प्रकार देवोंके कषायभाव है ग्रौर कषायसे ही दृ:ख है। तथा इनके कषायें जितनी थोड़ी हैं उतना दु:ख भी थोड़ा है, इसलिये श्रीरोंकी श्रपेक्षा इन्हें सूखी कहते हैं। परमार्थसे कषायभाव जीवित है उससे दुःखी ही हैं। तथा वेदनीयमें साताका उदय बहुत है । वहाँ भवनत्रिकको थोड़ा है, वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष है । इष्ट शरीरकी श्रवस्था, स्त्री, महल स्रादि सामग्रीका संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित् किचित् स्रसाताका भी उदय किसी कारएासे होता है। वह निकृष्ट देवोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके विशेष प्रगट नहीं है। तथा श्रायु बड़ी है। जघन्य श्रायु दस हजार वर्ष श्रीर उत्कृष्ट इकतीस सागर है। इससे अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना नहीं होता । सो इतने काल तक विषय सुखमें मग्न रहते हैं । तथा नामकर्मकी देवगति श्रादि सर्व पुण्य प्रकृतियोंका ही उदय है इसलिये सुखका कारण है। श्रीर गोत्रमें उच्च गोत्रका ही उदय है इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं। इस प्रकार इनको पुण्यउदयकी विशेषतासे इष्ट सामग्री मिली है ग्रीर कषायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके भोगनेमें ग्रासक्त हो रहे हैं। परन्तु इच्छा ग्रधिक ही रहती है इसलिये सुखी नहीं होते। उच्च देवोंको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है तथापि उनके भी इच्छाका ग्रभाव नहीं होता, इसलिये परमार्थतः दुःखी ही हैं। इस प्रकार संसारमें सर्वत्र दुःख ही दु:ख पाया जाता है।-इस प्रकार पर्याय अपेक्षासे दु:खका वर्णन किया।

### [ दुःखका सामान्य स्वरूप ]

भ्रब इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहते हैं। दुःखका लक्षण भ्राकुलता है

ग्रौर ग्राकुलता इच्छा होनेपर होती है। इस संसारी जीवके इच्छा ग्रनेक प्रकार पायी जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहराकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे वर्गा देखनेकी, राग सुननेकी, ग्रव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक देखता-जानता नहीं है तब तक महा व्याकुल होता है। इसका नाम विषय है। तथा एक इच्छा कषायभावोंके अनुसार कार्य करनेकी है जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे—बुरा करनेकी, होन करनेकी, इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। तथा एक इच्छा पापके उदयसे जो शरीरमें या बाह्य ग्रनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करनेकी होती है। जैसे—रोग, पीड़ा, धुधा ग्रादिका बंयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दु:ख मानते हैं सो दु:ख ही है।

तथा एक इच्छा बाह्य निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाग्रोंके अनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है। इन तीन प्रकारकी इच्छाश्रोंमें एक-एक प्रकारकी इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे मिलते हैं; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसलिये एकको छोड़कर अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे—किसीको अनेक प्रकारकी सामग्री मिली है। वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है अथवा देखनेमें ही एकको देखकर अन्यको देखता है।—इसी प्रकार अनेक कार्योंकी प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है। इसे जगत सुख मानता है, परन्तु यह सुख है नहीं, दुःख ही है। क्योंकि—प्रथम तो सर्व प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण किसोके भी नहीं बनते। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण बनें तो युगपत् उनका साधन नहीं होता। सो एकका साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनकी इच्छा होती है तब इसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिये दुःख ही है। अथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचित उपाय

करता है, इसिलये किंचित् दुःस कम होता है, सर्व दुःसका तो नाश नहीं होता, इसिलये दुःख ही है।—इस प्रकार संसारी जीवोंको सर्व प्रकारसे दुःख ही है।

तथा यहाँ इतना जानना कि-तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीड़ित है भीर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय ग्राने पर होती है, तथा पुण्यका बंघ धर्मानुरागसे होता है, परन्तु धर्मानुरागमें जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाश्रोंमें ही प्रवर्तता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमें ही होती है। यहाँ इतना जानना कि-समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किंचित तीन प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छावालेकी अपेक्षा महान इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुःखी होता है। किसीके बहुत विभूति है श्रौर उसके इच्छा बहुत है तो वह बहुत झांकुलतावान है; स्रौर जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा म्राकुलतावान है। म्रथवा किसीको म्रनिष्ट सामग्री मिली है ग्रौर उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा ग्राकुलता-वान है। तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तू उसे उसको भोगनेकी तथा भ्रन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत ग्राकुलतावान है। इसलिये सुखी-दु:खी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारएके आधीन नहीं है। नारकी दुःखी और देव सुखी कहे जाते हैं वह भी इच्छाकी ही अपेक्षा कहते हैं; क्योंकि नारिकयोंको तीव कषायसे इच्छा बहुत है भ्रौर देवोंके मन्दकषायसे इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य, तियंचोंको भी सुखी दु:खी इच्छा ही की अपेक्षा जानना । तीव्र कषायसे जिसके इच्छा बहुत है उसे दुः वी कहते हैं, मंद कषायसे जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थसे दुःल ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकोंको भी सुखी मानते हैं वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये ब्राकुलित हैं। - इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, भ्रज्ञान, भ्रसंयमसे होती है। तथा इच्छा है सो श्राकुलतामय है श्रौर श्राकुलता है वह दु:ख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दु:खोंसे पीड़ित ही हो रहे हैं।

# [ दुःख निवृत्तिका उपाय ]

श्रव, जिन जीवोंको दु:खसे छूटना हो वे इच्छा दूर करनेका उपाय करो। तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, श्रज्ञान, ग्रसंयमका ग्रभाव हो ग्रीर सम्य-

ग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो। इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा सायन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिटें उतना-उतना दुःख दूर होता जाता है और जब मोहके सर्वथा: ग्रभाव से सर्व इच्छाका ग्रभाव हो तब सर्व दुःख मिटता है, सचा सुख प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरण और ग्रन्तरायका ग्रभाव हो तब इच्छाके कारणभूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनका तथा शक्तिहोनपनेका भी ग्रभाव होता है, श्रनंत ज्ञान-दर्शन-वीर्यकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पश्चात् ग्रघातिकर्मीका भी ग्रभाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी ग्रभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके बाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण थे, इसलिये कारण कहे हैं; उनका भी ग्रभाव हुग्रा तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते हैं। वहाँ दुःखका तथा दुःखके कारणोंका सर्वथा ग्रभाव होनेसे सदाकाल ग्रनुपम, ग्रखं-डित, सर्वोत्कृष्ट ग्रानन्द सहित ग्रनन्तकाल विराजमान रहते हैं। वही बतलाते हैं—

### [ सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि ]

ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुल होता था; अब मोहका स्रभाव होनेसे इच्छाका भी स्रभाव हुम्रा इसलिये दुःखका स्रभाव हुम्रा है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहण हुम्रा, इसलिये दुःखका कारण भी दूर हुम्रा है वही दिखाते हैं। जैसे—नेत्र द्वारा एक विषयको देखना चाहता था, ग्रब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोंको युगपत् देखता है, कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो। इसीप्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका ग्रहण करना चाहता था, ग्रब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श, रस, गन्ध तथा शब्दोंका युगपत् ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न हो।

यहाँ कोई कहे कि-शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा ?

समाधान:—इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों ग्रादिके बिना ग्रहिए नहीं होता था। ग्रब ऐसा स्वभाव प्रगट हुग्रा कि बिना इन्द्रियोंके ही ग्रहिए होता है। यहाँ कोई कहे कि—जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, जिह्ना ग्रादिसे ग्रहिए होता है वैसे नहीं होता होगा; सो ऐसा नहीं है। क्योंकि मन द्वारा तो स्मरणादि होनेचर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा जिल्ला इत्यादिसे स्पर्श, रसादिकका स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूँ घने-देखने-मुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। विशेष इतना हुआ है कि—वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है—यह शिक्तकी महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागतको तथा अव्यक्तको जानना चाहता था, अब सर्व ही अनादिसे अनंतकाल पर्यन्त सर्व पदार्थों के द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावों को सुगपत् जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुःख और दुःखोंके कारण उनका अभाव जानना। तथा मोहके उदयसे मिध्यात्व और कषायभाव होते थे उनका सर्वथा अभाव हुआ इसलिये दुःखका अभाव हुआ; तथा इनके कारणोंका अभाव हुआ इसलिये दुःखके कारणोंका भी अभाव हुआ है। उन कारणोंका अभाव यहाँ दिखाते हैं—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर ग्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसे हो ? कोई ग्रनिष्ट नहीं रहा, निदकस्वयमेव ग्रनिष्टको प्राप्त होता हो है; स्वयं कोघ किस पर करें ? सिद्धोंसे ऊँचा कोई है नहीं । इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं ग्रीर इष्टको पाते हैं, किससे मान करें ? सर्व भवितव्य भासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसीसे प्रयोजन रहा नहीं है; किसका लोभ करें ? कोई ग्रन्य इष्ट रहा नहीं; किस कारणसे हास्य हो ? कोई ग्रन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं; फिर कहाँ रित करें ? कोई दु:खदायक संयोग रहा नहीं है; कहाँ ग्ररित करें ? कोई इष्ट-ग्रनिष्ट संयोग-वियोग होता नहीं है; किसका शोक करें ? कोई ग्रनिष्ट करनेवाला कारण रहा नहीं है; किसका भय करें ? सर्व वस्तुएँ ग्रपने स्वभाव सहित नासित होती हैं, ग्रपनेको ग्रनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करें ? काम पीड़ा दूर होनेसे स्त्री-पुरुष दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; किस-लिये पुरुष, ह्वी या नपुंसकवेदरूप भाव हो ?—इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणों-का ग्रभाव जानना । तथा ग्रन्तरायके उदयसे शक्तिहीनपनेके कारण पूणं नहीं होती थी, ग्रब उसका ग्रभाव हुग्रा, इसलिये दु:खका ग्रभाव हुग्रा। तथा ग्रन्तराक्ति प्रगट हुई इसलिये दु:खके कारणका भी ग्रभाव हुग्रा।

यहाँ कोई कहे कि—दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं; इनकी शक्ति कैसे प्रगट हई ?

समाधान:—ये कार्य रोगके उपचार थे; रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें ? इसलिये इन कार्योंका सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकनेवाले कर्मीका अभाव 10 हुआ, इसिलये शक्ति प्रगट हुई कहते हैं। जैसे—कोई गमन करना चाहता था। उसें किसीने रोका था तब दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यके अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा इसिलये गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना। तथा उनके जानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीर्य प्रगट पाया जाता है।

तथा ग्रघाति कर्मोंमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, पुण्यप्रकृतियोंका उदय होनेपर सुख मान रहा था, परमार्थसे ग्राकुलताके कारण सब दुःख ही था। ग्रब मोहके नाशसे सर्व ग्राकुलता दूर होने पर सर्व दुःखका नाश हुग्रा। तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; ग्रौर किन्हीं कारणोंसे किंचित् दुःख दूर होनेसे सुख मान रहा था सो ग्रब मूलहीमें दुःख नहीं रहा, इसलिये उन दुःखके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना चाहे। उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष बतलाते हैं:—

वेदनायमें ग्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, श्रुघादिक होते थे। श्रव शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो ? तथा शरीरकी ग्रनिष्ट ग्रवस्थाको कारण ग्राताप ग्रादि थे, परन्तु ग्रव शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा बाह्य ग्रनिष्ट निमित्त बनते थे, परन्तु ग्रव इनके ग्रनिष्ट रहा हो नहीं। इस प्रकार दुःखके कारणोंका तो ग्रभाव हुग्रा। तथा साताके उदयसे किंचित् दुःख मिटानेके कारण ग्रीपिष्ठ, भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है, ग्रीर इष्टकार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिये बाह्यमें भी मित्रा-दिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था ग्रीर इष्ट करना चाहता था, सो ग्रव तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुग्रा ग्रीर सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुग्रा। तथा ग्रायुके निमित्तसे जीवन-मरण था। वहाँ मरणसे दुःख मानता था, परन्तु ग्रविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नहीं रहा। तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमें दुःखकी विशेष्तते वहाँ नहीं जीना चाहता था, परन्तु ग्रव इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राणके बिना ही श्रपने चैतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है ग्रीर वहाँ दुःखका लवलेश भी नहीं रहा।

तथा नामकर्मसे श्रशुभ गति, जाति ग्रादि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु ग्रब उन सबका ग्रभाव हुग्रा; दुःख कहाँसे हो ? तथा शुभगति, जाति ग्रादि होनेपर किंचित् दुःख दूर होनेसे सुख मानता था, परन्तु ग्रब उनके बिना ही सर्व दुःखका नाश भीर सर्व मुखका प्रकाश पाया जाता है। इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःल मानता था; अब उसका अभाव होनेसे दुःलका कारण नहीं रहा। तथा उच्चकुल प्राप्त होनेपर सुल मानता था, परन्तु ग्रब उच्चकुलके बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्चपदको प्राप्त है।—इस प्रकार सिद्धोंके सर्व कर्मोंका नाश होनेसे सर्व दुःलका नाश हो गया है।

दुःखका लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वथा अभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर सर्व दुःखरिहत अनन्त सुखका अनुभव करता है क्योंकि निराकुलता ही सुखका लक्षण है। संसारमें भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं; जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ वहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे नहीं माना जाये?— इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनसे सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्व दुःखका अभाव होता है, सर्व सुख प्रगट होता है।

श्रव यहाँ उपदेश देते हैं कि—हे भव्य ! हे भाई ! तुभी जो संसारके दुःख बतलाए सो वे तुभपर बीतते हैं या नहीं—वह विचार । श्रीर तू जो उपाय करता है उन्हें भूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता या नहीं उसका भी विचार कर । जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुभी श्राती हो तो तू संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मत कर । यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक शासमें संसार दुःख तथा मोक्षसुखका निरूपक तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ।





#### # बोहा #

इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिध्याभाव । तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्ष उपाव ।।

ग्रव यहाँ संसार दु:खोंके बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके कारणोंका विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब संसार रहित हो। इसलिये मिथ्यादर्शनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:—

### [ मिथ्यादर्शनका स्वरूप ]

यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दर्शनमोहके उदयसे हुआ जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है। क्योंकि तदुभाव सो तत्त्व, अर्थात् जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव—स्वरूप—उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं उसका नाम अतत्त्व है। इसलिये अतत्त्व है वह असत्य है; अतः इसीका नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है—ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहोका नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शनका शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातुका अर्थ श्रद्धान जानना।—ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता; श्रद्धान ही संसार मोक्षका कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। तथा मिथ्याहप जो दर्शन अर्थात् श्रद्धान, उसका नाम मिथ्याहर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप

नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विषरीताभिनिवेश श्रर्थात् विष-रीत श्रभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता है।

यहाँ प्रश्न है कि—केवलज्ञानके बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिध्यादर्शनका त्याग कैसे बने ?

समाधान:-पदार्थींका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरराके ब्रनुसार है; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे म्राये ? यह तो सत्य है, परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें धन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड-स्थार नहीं है, उससे वह पागल या चत्र नाम नहीं पाता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिये उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि यथार्थ जाने स्रीर वैसा ही माने तो सुधार होता है इसलिये उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें ग्रन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड-सुधार नहीं है; उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि ग्रन्यथा जाने ग्रौर वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड होता है, इसलिये उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने भीर वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। यहाँ इतना जानना कि---- प्रप्रयोजनभूत प्रथवा प्रयोजनभूत पदार्थोंका न जानना या यथार्थ-प्रयथार्थ जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका बिगाड़-सुधार है भ्रौर उसका निमित्त तो ज्ञानावरए। कर्म है। परन्तू वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थोंका भ्रन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करनेसे जीवका कुछ ग्रीर भी बिगाड़-सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त दर्शनमोह नामक कर्म है।

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके म्रनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे भासित होता है ?

समाधानः—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपश्चम तो सर्व संज्ञी पंचेन्द्रियोंके हुम्रा है। परन्तु द्रव्यिलगी मुनि ग्यारह ग्रङ्ग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैवेयकके देव ग्रविकानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता श्रीर तिर्यंचादिकको ज्ञानावरएका क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना जाता है कि ज्ञानावरएको ही ग्रनुसार श्रद्धान नहीं होता। कोई ग्रन्य कर्म है ग्रीर वह दर्शनमोह है। उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका ग्रन्था श्रद्धान करता है।

## [ प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ]

यहाँ कोई पूछे कि-प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ?

समाधान:—इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दुःख न हो भ्रौर सुख हो। किसी जीवके भ्रन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुःखका न होना, सुखका होना एक ही है, क्योंकि दुःखका भ्रभाव वहीं सुख है भ्रौर इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्यश्रद्धान करनेसे होती है। कैसे? सो कहते हैं:—

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें अपना और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। यि अपना और परका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे ? अथवा अपनेको और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करे तो अपना दुःख दूर कैसे हो ? अथवा आप (स्व) और पर भिन्न हैं, परन्तु यह परमें अहंकार-ममकार करे तो उससे दुःख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही दुःख दूर होता है। तथा अपना और परका ज्ञान जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव हैं। यदि लक्षणादि द्वारा जीव-अजीवकी पहिचान हो तो अपनी और परकी भिन्नता भासित हो; इसलिये जीव-अजीवको ज्ञानना। अथवा जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थोंके अन्यथा श्रद्धानसे दुःख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-अजीवको ज्ञानना। तथा दुःखका कारण तो कर्म बन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आस्रव हैं; यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे ? और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बन्धन कैसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुःखी ही रहे; इसलिये आस्रवको जानना।

तथा समस्त दु:खका कारण कर्म बन्धन है; यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होनेका उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्तसे दु:खी हो, इसिलये बन्धको जानना । तथा

धास्रवका ग्रभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब म्रास्नव ही रहे, उससे वर्तमान तथा म्रागामी दु:ख ही होता है; इसलिये संवरको जानना । तथा कथंचित किंचित् कर्मबन्धका ग्रभाव करना उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो; तब सर्वथा बन्ध ही रहे, जिससे दु:ख ही होता है; इसलिये निर्जराको जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्मबन्धका अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसारमें कर्मबन्धसे उत्पन्न दुःखोंको ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना ।—इस प्रकार जीवादि सात तत्त्व जानना । तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित् उन्हें जाने, परन्तु ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति न भ्रायी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होनेका ग्रभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना। तथा इनके विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्यसे विशेष बलवान है। इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दु:ख नहीं होता, सुख होता है भ्रौर इनका यथार्थ श्रद्धान किए विना दु:ख होता है, सुख नहीं होता । तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दु:खका कारण नहीं है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि—पहले जीव-म्रजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ ग्रागये; उनके सिवा म्रन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें म्रप्रयोजनभूत कहा है ?

समाधानः—पदार्थ तो सब जीव-ग्रजीवमें गिभत हैं, परन्तु उन जीव-ग्रजीवोंके विशेष बहुत हैं। उनमेंसे जिन विशेषों सिहत जीव-ग्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे मुख उत्पन्न हो तथा ग्रयथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नहीं हो, इसलिये दुःख उत्पन्न हो, उन विशेषों सिहत जीव-ग्रजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। तथा जिन विशेषों सिहत जीव-ग्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो या न हो,—कोई नियम नहीं है, उन विशेषों सिहत जीव-ग्रजीव पदार्थ ग्रप्रयोजनभूत जानना। जैसे—जीव ग्रौर शरीरका चैतन्य, मूर्त्तत्वादि विशेषोंसे श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, ग्रौर मनुष्यादि पर्यायोंका तथा घट-पटादिका ग्रवस्था, ग्राकारादि विशेषोंसे श्रद्धान करना ग्रप्रयोजनभूत

है। इसी प्रकार ऋन्य जानना। इस प्रकार कहे गमें जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व उसके श्रयथार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्यादर्शन जानना।

ग्रब, संसारी जीवोंके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं।

## [ मिथ्यादर्शनकी प्रषृति ]

ग्रनादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे ग्रनेक पर्यायें घारण करता है। वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय घारए करता है। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं म्रात्मा म्रोर म्रनन्त पुदुगलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड बन्धानरूप है। तथा जीवको उस पर्यायमें, यह मैं हुँ-ऐसी श्रहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है भ्रौर विभाव क्रोधादिक हैं भ्रौर पूर्गल परमाराष्ट्रींके वर्रा, गंध, रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं-उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं - इस प्रकार उनमें ममत्वबृद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी भ्रधिकता–होनतारूप भ्रवस्था होती है भ्रौर पुद्गल परमासुग्रोंकी वर्सादि पलटनेरूप भवस्था होती है उन सबको अपनी भवस्था मानता है। यह मेरी अवस्था है - ऐसी ममत्वबृद्धि करता है। तथा जीव ग्रौर शरीरके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको निमित्तमात्र शरीरके ग्रंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि - हाथ ग्रादिसे मैंने स्पर्श किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूंघा, नेत्रसे देखा, कानोंसे सूना । मनोवर्गणारूप ग्राठ पंखुडियोंके फूले कमलके ग्राकारका हृदय स्थानमें द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका ग्रंग है; उसके निमित्त होनेपर स्मरए। दिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनको भ्रौर ज्ञानको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मनसे जाना। तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती है तब ग्रपने प्रदेशोंको जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है. तब एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धके कारए। शरीरके श्रंग भी हिलते हैं। उनके निमित्तसे भाषावर्गणारूप पूर्गल वचनरूप परिरामित होते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता है। तथा अपनेको गमनादि क्रियाकी या वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होती है तब ग्रपने प्रदेशोंको जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारए। शरीरके अंग

हिसते हैं तब वह कार्य बनता है; अथवा अपनी इच्छाने बिना शरीर हिसता है तब श्रपने प्रदेश भी हिलते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, में वस्तुका ग्रहण करता हूँ ग्रथवा मैंने किया है - इत्यादिरूप मानता है। तथा जीवके कषायभाव हों तब शरीरकी चेष्टा उनके श्रनुसार हो जाती है। जैसे-कोघादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर मुखादि प्रफुक्कित हो जाते हैं, पुरुषवेदादि होनेपर लिंगकाठिन्यादि हो जाते हैं; यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता है। तथा शरीरमें शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि भ्रवस्थाएँ होती हैं; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दू:ख मानता है; इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दु:ख अपनेको ही हुए मानता है। तथा शरीरके परमाणुत्रोंका मिलना-बिछुड़ना आदि होनेसे अथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या शरीर स्कन्धके खण्ड ग्रादि होनेसे स्यूल-कृशादिक, बाल-वृद्धादिक ग्रथवा ग्रंगहीनादिक होते हैं ग्रीर उसके अनुसार ग्रपने प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक मानकर में स्थूल हूँ, मैं कुश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगोंका भंग हुआ है इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति-कुलादिक होते हैं उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तियँच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरका संयोग होने और छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है; उसे अपना जन्म-मरण मानकर में उत्पन्न हम्रा, मैं मरूँगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी भ्रपेक्षा भ्रन्य वस्तुश्रोंसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें ग्रपने माता-पिता मानता है; जो शरीरको रमण कराये उसे अपनी रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न हम्रा उसे म्रपना पुत्र मानता है; जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो शरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है-इत्यादिरूप मान्यता होती है। श्रिधिक क्या कहें, जिस-तिस प्रकारसे अपनेको और शरीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं हैं। अचेत हुआ पर्यायमें अहंबुद्धि घारएा करता है। उसका कारए क्या है? वह बतलाते हैं:---

इस ग्रात्माको ग्रनादिसे इन्द्रियज्ञान है; उससे स्वयं ग्रमूर्तिक है वह तो भासित नहीं होता, परन्तु शरीर मूर्तिक है वही भासित होता है। ग्रौर ग्रात्मा किसीको ग्रापरूप जानकर ग्रहंबुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक् भासित नहीं हुग्रा तब उनके समुदायरूप पर्यायमें ही ग्रहंबुद्धि धारण करता है। तथा ग्रपनेको ग्रौर शरीरको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये भिन्नता भासित नहीं होती। ग्रौर जिस विचार द्वारा भिन्नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नहीं सकता, इसलिये पर्यायमें ही अहंबुद्धि पायी जाती है। तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित् बाह्य-सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर ग्रादि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न ग्रौर सदाकाल अपने ग्राधीन नहीं ऐसे स्वयंको भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिकमें 'ये हैं सो मैं ही हूँ' ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि होता है। तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप श्रन्यथा ही भासित होता है। श्रनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको श्रभिन्न मानता है, दुःखके कारणको सुखका कारण मानता है, दुःखको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित होता है। इस प्रकार जीव-ग्रजीव तत्त्वोंका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको श्रपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हए नहीं जानता । दर्शन-ज्ञान उपयोग श्रौर ये म्रास्रवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका ग्राधारभूत तो एक ग्रात्मा है ग्रीर इनका परिरामन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता ग्रौर भिन्नपना भासित होनेका कारए जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके बलसे हो नहीं सकता । तथा ये मिथ्यात्व कषायभाव ग्राकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दु:खमय हैं भीर कमंबन्धके कारए। हैं इसलिये श्रागामी कालमें दुःख उत्पन्न करेंगे-ऐसा उन्हें नहीं मानता ग्रीर भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुः स्वी तो भ्रपने इन मिथ्यात्व कषायभावोंसे होता है श्रौर बृथा ही श्रौरोंको दःख उत्पन्न करनेवाले मानता है। जैसे-दुःखी तो मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परन्तु ग्रपने श्रद्धानके प्रनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दु:खदायक मानता है। तथा दु:खी तो क्रोधसे होता है, परन्तु जिससे क्रोध किया हो उसको दु:खदायक मानता है। दु:खी तो लोभसे होता है, परन्तु इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिको दु:खदायक मानता है;—इसी प्रकार अन्यत्र जानना । तथा इन भावोंका जैसा फल स्राता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रतासे नरकादि होते हैं तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते हैं, वहाँ अधिक-कम आकूलता होती है। ऐसा भासित नहीं होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि - वे अपने किये भासित होते हैं इसलिये उनको बुरे कैसे माने ?—इस प्रकार भ्रास्नवतत्त्वका भ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर श्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा इन ग्रास्रवभावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मीका बन्ध होता है। उनका उदय होनेपर ज्ञान-दर्शनकी होनता होना, मिध्यात्वकषायरूप परिणमन होना, चाहा हुग्रा न होना, सुख-दुःखका कारण मिलना, शरीरसंयोग रहना, गित-जाित-शरीरािदका उत्पन्न होना, नीच-उच्च कुलका पाना होता है। इनके होनेमें मूल कारण कर्म है, उसे यह पहिचानता नहीं है, क्यों कि वह सूक्ष्म है, इसे दिखायी नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखायी नहीं देता, इसलिये इनके होनेमें या तो ग्रपनेको कर्ता मानता है या किसी ग्रीरको कर्ता मानता है। तथा ग्रपना या ग्रन्यका कर्तापना भासित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्यको मानता है।—इस प्रकार बन्धतत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा ग्रास्रवका ग्रभाव होना सो संवर है। जो ग्रास्रवको यथार्थ नहीं पहिचाने उसे संवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे—िकसीके ग्रहितरूप ग्राचरण है; उसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावको हितरूप कैसे माने ? जैसे—जीवको ग्रास्रवकी प्रवृत्ति है; इसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावरूप संवरको कैसे हितरूप माने ? तथा ग्रनादिसे इस जीवको ग्रास्रवभाव ही हुग्रा है, संवर कभी नहीं हुग्रा, इसिलये संवरका होना भासित नहीं होता। संवर होनेपर सुख होता है वह भासित नहीं होता। संवरसे ग्रागामी कालमें दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होता। इसिलये ग्रास्रवका तो संवर करता नहीं है ग्रीर उन ग्रन्य पदार्थोंको दुःखदायक मानता है; उन्हींके न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे ग्रपने ग्राधीन नहीं हैं। वृथा ही खेदिलन होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा बन्धका एकदेश ग्रभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्धको यथार्थ नहीं पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे— भक्षण किये हुए विष ग्रादिकसे दुःखका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कैसे भला जाने ? उसी प्रकार बन्धनरूप किये कर्मींसे दुःख होना न जाने तो उनकी निर्जराके उपायको कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको इन्द्रियोद्धारा मूक्ष्मरूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है ग्रीर उनमें दुःखोंके कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है; इसलिये ग्रन्य पदार्थोंके ही निमित्तको दुःखदायक जानकर उनका ही ग्रभाव करनेका उपाय करता है परन्तु वे ग्रपने ग्राधीन नहीं हैं। तथा कदाचित् दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि

कार्य बनता है तो वह भी कर्मके भ्रमुसार बनता है, इसिलये उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है।—इस प्रकार निर्जरातत्त्वका भ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर भ्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा सर्व कर्मबन्धके ग्रभावका नाम मोक्ष है। जो बन्धको तथा बन्धजनित सर्वे दु:खोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे-किसीको रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दु:खको न जाने तो सर्वथा रोगके अभावको कैसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके कर्मबन्धन है, यह उस बन्धनको तथा बन्धजनित दु:खको न जाने तो सर्वथा बन्धके ग्रभावको कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मोंका भीर उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं, इसलिये बाह्यपदार्थोंको दःखका कारए। जानकर उनका सर्वेथा प्रभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि—सर्वथा दु: ख दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वथा सूखी होना है, परन्तु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद करता है। - इस प्रकार मिथ्यादर्शनसे मोक्षतत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेसे ग्रयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिध्यादर्शनके कारए जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका भ्रयथार्थ श्रद्धान करता है। तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं भ्रौर इन पुण्य-पापकी एक जाति है, तथापि मिथ्यादर्शनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है। पुण्यसे अपनी इच्छानुसार किंचित् कार्यं बने, उसको भला जानता है भ्रौर पापसे इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है; परन्तु दोनों ही ग्राकुलताके कारए। हैं इसलिये बुरे ही हैं। तथा यह भ्रपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है । परमार्थसे जहाँ म्राकुलता है वहाँ दुःख ही है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित् पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अ्रशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मबन्धनके कारण हैं।—इस प्रकार पुण्य-पापका श्रयथार्थ ज्ञान होनेपर भ्रयचार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार म्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा । यह म्रसत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है म्रौर यह सत्य श्रद्धानसे रहित है इसलिये इसीका नाम ग्रदर्शन है।

#### [ मिथ्याज्ञानका स्वरूप ]

ग्रब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हैं—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको ग्रयथार्थ जाननेका नाम मिथ्याज्ञान है। उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विपर्यय, ग्रनध्यवसाय होता है। वहाँ, ''ऐसे है कि ऐसे हैं ?''—इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप कान उसका नाम संशय है। जैसे—"मैं भारमा हूँ कि शरीर हूँ?"—ऐसा जानना। तथा 'ऐसे ही है', इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सहित एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय है। जैसे—"मैं शरीर हूँ"—ऐसा जानना। तथा "कुछ है," ऐसा निर्धाररहित विचार उसका नाम भ्रनध्यवसाय है। जैसे—"मैं कोई हूँ"—ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तक्त्वोंमें संशय, विपर्यय, भ्रनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान है। तथा भ्रप्रयोजनभूत पदार्थोंको यथार्थ जाने या भ्रयथार्थ जाने उसकी भ्रपेक्षा मिथ्या-ज्ञान-सम्यग्ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि रस्सोको रस्सी जाने तो सम्यग्ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यग्दृष्टि रस्सीको साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता।

यहाँ प्रश्न है कि—प्रत्यक्ष सच्चे-भूठे ज्ञानको सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कैसे न कहें?

समाधानः जहाँ जाननेहीका-सच-भूठका निर्धार करनेका — प्रयोजन हो वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच — भूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्यग्ज्ञान - मिध्याज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे — प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वर्णनमें कोई पदार्थ होता है; उसके सच्चे जाननेक्ष्प सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है और संशयादिक्ष्प जाननेको अप्रमाणक्ष्प मिध्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार-मोक्षके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्धार करना है, वहाँ रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं है, इसलिये उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यग्ज्ञान – मिध्याज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंके ही जाननेकी अपेक्षा सम्यग्ज्ञान-मिध्याज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्रायसे सिद्धान्तमें मिध्यादृष्टिके तो सर्व जाननेको मिध्याज्ञान ही कहा और सम्यग्दृष्टिके सर्व जाननेको सम्यग्ज्ञान कहा।

यहाँ प्रश्न है कि—मिथ्यादृष्टिको जीवादि तत्त्वोंका ग्रयथार्थ जानना है, उसे मिथ्याज्ञान कहो; परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

समाधान:— मिथ्यादृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-ग्रसत्ताका विशेष नहीं है; इसलिये कारणविपर्यय व स्वरूपविपर्यय व भेदाभेदिवपर्ययको उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है, उसके मूलकारणको नहीं पहिचानता, ग्रन्यथा कारण मानता है, वह तो कारणविपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वरूप स्वरूपको नहीं पहिचानता, ग्रन्यथास्वरूप मानता है, वह स्वरूपविपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे ग्रभिन्न है—ऐसा नहीं पहिचानता, ग्रन्यथा भिन्न-ग्रभिन्नपना

मानता है सो भेदाभेदिवप्यंय है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती है। जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिके ग्रन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता भीर पत्नीको पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिहत जानना नहीं होता; इसिलये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि किसी कालमें किसी पदार्थको सत्यभी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिहत जानना नहीं होता। ग्रथवा सत्यभी जाने, परन्तु उनसे ग्रपना प्रयोजन ग्रयथार्थ ही सावता है, इसिलये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि-इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

समाधान:—मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगसे भोजनको भी विषरूप कहते हैं वैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है।

यहाँ कोई कहे कि - ज्ञानावरएका निमित्त क्यों नहीं कहते ?

समाधानः—ज्ञानावरएके उदयसे तो ज्ञानके श्रभावरूप ग्रज्ञानभाव होता है तथा उसके क्षयोपशमसे किंचित् ज्ञानरूप मित-श्रादिज्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको मिध्याज्ञान किसीको सम्यग्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिध्याहिष्ट तथा सम्यग्हिष्टके पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनोंके मिध्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव हो जायेगा श्रीर वह सिद्धान्तसे विषद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरएका निमित्त नहीं बनता।

उत्तर:—जाननेमें जितना ग्रयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरएके उदयसे होता है; ग्रौर जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरएके क्षयोपशमसे होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शित्तका थानक (बाधक ?) उदय है इसलिये ग्रयथार्थ जानता है; तथा रस्सीको रस्सी जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शित्तका कारए क्षयोपशम है इसलिये यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शित्त होने या न होनेमें तो ज्ञाना-वरणहीका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुषको क्षयोपशमसे दु:खके तथा सुखके

कारएाभूत पदार्थोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको भ्रसातावेदनीयका उदय हो वह दु: खके कारए। भूत जो हों उन्हींका वेदन करता है, सुखके कारए। भूत पदार्थीका वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारए।भूत पदार्थोंका वेदन करे तो सुखी होजाये; ग्रसाता-का उदय होनेसे हो नहीं सकता। इसलिये यहाँ दु:खके कारए।भूत ग्रौर सुखके कारए।-भूत पदार्थींके वेदनमें ज्ञानावरएका निमित्त नहीं है, ग्रसाता-साताका उदय ही कारएा-भूत है । उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा स्रप्रयोजनभूत स्रन्यको यथार्थ जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता । यदि प्रयोजनभूत-को जानें तो सम्यग्दर्शन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत श्रीर श्रप्रयोजनभूत पदार्थोंको जाननेमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-ग्रनुदय ही कारए।भूत है। यहाँ ऐसा जानना कि—जहाँ एके-न्द्रियादिकमें जीवादितत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरएाका उदय ग्रीर मिथ्यात्वके उदयसे हुग्रा मिथ्यादर्शन-इन दोनोंका निमित्त है। तथा जहाँ संज्ञी मनुष्यादिकमें क्षयोपशमादि लब्धि होनेसे शक्ति हो ग्रीर न जाने वहाँ मिथ्यात्वके उदयका ही निमित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं कहा, मोहके उदयसे हम्रा भाव वही कारण कहा है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि — ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्या-ज्ञान कहो बादमें मिथ्यादर्शन कहो ?

समाधानः — है तो ऐसा ही; जाने बिना श्रद्धान कैसे हो ? परन्तु मिथ्या ग्रौर सम्यक् — ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन ग्रौर सम्यक्दर्शनके निमित्तसे होती है । जैसे— मिथ्याद्दि ग्रौर सम्यद्दिष्ट सुवर्णादि पदार्थोंको जानते तो समान हैं, [परन्तु ] वहीं जानना मिथ्याद्दिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है ग्रौर सम्यग्दिष्टके सम्यग्ज्ञान नाम पाता है । इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान ग्रौर सम्यग्ज्ञानको मिथ्यादर्शन ग्रौर सम्यग्दर्शन कारण जानना । इसिलये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना ग्रौर श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बादमें कहना । तथा जहाँ मिथ्या-सम्यक्ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना ग्रौर ज्ञान कार्यभूत है उसे बादमें कहना ।

फिर प्रश्न है कि-जान-श्रद्धान तो युगपत् होते हैं, उनमें कारण-कार्यपना कैसे कहते हो ?

समाधानः—वह हो तो वह हो,—इस अपेक्षा कारणकार्यपना होता है। जैसे—दीपक और प्रकाश युगपत् होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है। अथवा मिथ्यादर्शन—मिथ्या- ज्ञानके व सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके कारण कार्यपना जानना।

फिर प्रश्न है कि—मिध्यादर्शनके संयोगसे ही मिध्याज्ञान नाम पाता है, तो एक मिध्यादर्शनको हो संसारका कारण कहना था, मिध्याज्ञानको भ्रलग किसलिये कहा ?

समाधानः — ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्याद्दष्टि श्रीर सम्यग्द्दष्टिके क्षयोपशमसे हुए यथार्थ ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमें कुछ दोष नहीं है, परन्तु क्षयोपशम
ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; श्रीर इस मिथ्यादर्शनके निमित्तसे वह
ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करनेमें
नहीं लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुग्ना; इसे मिथ्याज्ञान कहा । तथा जीवादितत्त्वोंका
यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोष हुग्ना। इसे मिथ्यादर्शन कहा । ऐसे
लक्षराभेदसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञानको भिन्न कहा । इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप
कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके ग्रभावसे श्रज्ञान कहते हैं श्रीर श्रपना प्रयोजन नहीं साधता
इसलिये इसीको कुज्ञान कहते हैं ।

#### [ मिथ्याचारित्रका स्वरूप ]

श्रव मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं—चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं है, भूठी पर-स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है; इसिलये इसका नाम मिथ्याचारित्र है। वही बतलाते हैं:—अपना स्वभाव तो दृष्टा-ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखनेवाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोंको देखता-जानता है उनमें इष्ट-अनिष्टपना मानता है, इसिलये रागी-द्वेषी होकर किसीका सद्भाव चाहता है, किसीका अभाव चाहता है। परन्तु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं; क्योंकि कोई दृष्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्ता है नहीं, सर्वद्रव्य अपने-अपने स्वभावरूप परिग्णिमत होते हैं; यह वृथा ही कषाय भावसे आकुलित होता है। तथा कदाचित् जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिग्णिमत हो तो वह अपने परिग्णमानेसे तो परिग्णिमत हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह

असत्य मानता है; सहि इतके चलानेसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिग्मित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिग्मित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है; यि उसके परिग्मानेसे परिग्मित होते हैं तो वे वैसे परिग्मित नहीं होते तब क्यों नहीं परिग्माता ? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थका परिग्मन कदाचित् ऐसे ही बन जाय तब होता है । बहुत परिग्मन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं । इसलिये यह निश्चय है कि अपने करनेसे किसीका सद्भाव या अभाव होता नहीं । तथा यदि अपने करनेसे सद्भाव-अभाव होते ही नहीं तो कषायभाव करनेसे क्या हो ? केवल स्वयं ही दुःखी होता है जैसे—किसी विवाहादि कायंमें जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुःखी होता है—उसी प्रकार जानना । इसलिये कषायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना कुछ कार्य-कारी नहीं है । इसलिये इन कषायोंकी प्रवृत्तिको मिध्याचारित्र कहते हैं । तथा कषायभाव होते हैं सो पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-अनिष्ट मानना भी मिथ्या है; क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-अनिष्ट मानना भी मिथ्या है; क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट है नहीं । कैसे ? सो कहते हैं—

#### [ इष्ट-अनिष्टकी मिध्याकन्यना ]

जो अपनेको सुखदायक-उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं; अपनेको दु:खदायक-अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोकमें सबं पदार्थ अपने-अपने स्वभावके ही कर्ता हैं, कोई किसीको सुख-दु:खदायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परि-रणामोंमें उन्हें सुखदायक—उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दु:खदायक—अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है; क्योंकि एक हो पदार्थ किसीको इष्ट लगता है, किसीको अनिष्ट लगता है। जैसे — जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सूकरादिको विष्टा इष्ट लगती है, देवा-दिको अनिष्ट लगती है। किसीको मेघवर्षा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ किसी कालमें इष्ट लगता है किसी कालमें अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है — इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है, परन्तु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। पुत्रादिक इष्ट हैं, परन्तु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं — इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे—गाली अनिष्ट लगती है, परन्तु कारण भिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं — इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे—गाली अनिष्ट लगती है, परन्तु 18

ससुरालमें इष्ट लगती है—इत्यादि जानना । इस प्रकार पदार्थमें इष्ट-ग्रनिष्टंपना है नहीं । यदि पदार्थमें इष्ट-ग्रनिष्टंपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इष्ट ही होता ग्रीर जो ग्रनिष्ट होता वह ग्रनिष्ट ही होता; परन्तु ऐसा है नहीं । यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट-ग्रनिष्ट मानता है सो यह कल्पना भूठी है ।

तथा पदार्थ सुखदायक—उपकारी या दुःखदायक—अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता है उसको पदार्थोंका संयोग सुखदायक—अनुपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता है उसे पदार्थोंका संयोग दुःखदायक—अनुपकारी होता है—ऐसाप्रत्यक्ष देखते हैं। किसीको स्त्री-पुत्रादिक सुखदायक हैं किसीको दुःखदायक हैं; किसीको व्यापार करनेसे लाभ है किसीको नुकसान है; किसीके शत्रुभी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट नहीं होते, परन्तु कर्मोदयके अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे अनुसार किसी पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कर्तव्य नहीं है उनके स्वामीका कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोंका कर्तव्य नहीं है, कर्मका कर्तव्य है। यदि पदार्थोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है। इस-जिय यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेप करना मिथ्या है।

यहाँ कोई कहे कि—बाह्य वस्तुग्रोंका संयोग कर्मनिमित्तसे बनता है, तब कर्मोंमें तो राग-देख करना ?

समाधान:—कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दु:ख देनेकी इच्छा नहीं है। तथा वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिएामित होते नहीं है, इसके भावोंके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं। जैसे—कोई अपने हाथसे पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष है? उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावोंसे पुद्गलको कर्मरूप परिएामित करके अपना बुरा करे तो कर्मका क्या दोष है? इसलिये कर्मसे भी राग-द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्योंको इष्ट-श्रनिष्ट मानकर रागद्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट-श्रनिष्ट होते अनैर वहाँ राग-द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता, वे तो इष्ट-श्रनिष्ट हैं नहीं और यह इष्ट-म्रनिष्ट मानकर राग-द्वेष करता है, इसलिये इस परिएामनको मिथ्या कहा है। मिथ्या-रूप जो परिएामन उसका नाम मिथ्याचारित्र है।

मब, इस जीवके राग-द्वेष होते हैं, उनका विधान भ्रौर विस्तार बतलाते हैं:—

### [ राग-द्रेषकी प्रवृत्ति ]

प्रथम तो इस जीवको पर्यायमें श्रहंबृद्धि है सो अपनेको भौर शरीरको एक जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीरमें भ्रपनेको सुहाये ऐसी इष्ट भ्रवस्था होती है उसमें राग करता है; अपनेको न सुहाये ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वेष करता है। तथा शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारए।भूत बाह्य पदार्थीमें तो राग करता है भौर उसके घातकोंमें द्वेष करता है। तथा शरीरकी ग्रनिष्ट ग्रवस्थाके कारणभूत बाह्मपदार्थोंमें तो द्वेष करता है और उसके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थोंसे राग करता है उनके कारए।भूत अन्य पदार्थीमें राग करता है और उनके घातकोंमें द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थोंसे द्वेष करता है उनके कारणभूत भ्रन्य पदार्थोंमें द्वेष करता है श्रीर उनके घातकों में राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारए व घातक ग्रन्य पदार्थोंमें राग व द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष है उनके कारए व घातक ग्रन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार रागद्वेषकी परम्परा प्रव-र्तती है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उनमें भी राग-द्वेष करता है। जैसे--गाय म्रादिको बच्चोंसे कुछ शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि वहाँ राग करते हैं ग्रौर कूत्ते ग्रादि को बिल्ली ग्रादिसे कुछ शरीरका ग्रनिष्ट नहीं होता तथापि वहाँ द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्दादिके भवलोकनादिकसे शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादिकके ग्रवलोक-नादिकसे शरीरको श्रनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है।-इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण श्रीर घातक श्रन्य पदार्थोंमें राग व द्वेष करता है। श्रीर जिनसे द्वेष करता है उनके कारए। स्रौर घातक स्रन्य पदार्थीमें द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग-द्वेषकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ प्रश्न है कि—अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामें तथा जो शरीरकी अवस्थाको कारए। नहीं है उन पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन क्या है ?

समाधान: — जो प्रथम मूलभूत शरीरकी ग्रवस्था ग्रादिक हैं उनमें भी प्रयो-जन विचारकर राग-द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें बिना ही प्रयो-जन रागद्वेष करता है ग्रीर उन्हींके ग्रर्थ ग्रन्यसे रागद्वेष करता है, इसलिये सर्व राग-द्वेष परिगातिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि—शरीरकी ग्रवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट-ग्रनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासित नहीं होता श्रौर इष्ट-ग्रनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारएा क्या है ?

समाधान:-इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे रागद्वेषभाव होते हैं श्रौर वे भाव किसी पदार्थके ग्राश्रय बिना हो नहीं सकते । जैसे --- राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थमें होता है। - इस प्रकार उन पदार्थों के ग्रीर राग-द्वेषके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। वहाँ विशेष इतना है कि - कितने ही पदार्थ तो मूख्यरूपसे रागके कारए। हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे द्वेषके कारए। हैं। कितने ही पदार्थ किसीको किसीकालमें रागके कारए। होते हैं तथा किसीको किसीकालमें द्वेषके कारए। होते हैं। यहाँ इतना जानना - एक कार्य होनेमें अनेक कारए। चाहिये सो रागादिक होनेमें अन्त-रंग कारए। मोहका उदय है वह तो बलवान है श्रीर बाह्य कारए। पदार्थ है वह बलवान नहीं है। महा मुनियोंको मोह मन्द होनेसे बाह्यपदार्थोंका निमित्त होने पर भी राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोंको मोह तीव होनेसे बाह्यकारए न होनेपर भी उनके संकंत्यहोसे राग-द्वेष होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्यपदार्थके श्राश्रयसे रागभाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन श्रथवा कुछ प्रयो-जनसहित इष्टबृद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके ग्राश्रयसे द्वेषभाव होना हो, उसमें बिना हो प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टबुद्धि होती है । इसलिये मोहके उदयसे पदार्थीको इष्ट-म्रनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता । इसप्रकार पदार्थीमें इष्ट-म्रनिष्टबृद्धि होनेपर जो रागद्वेषरूप परिएामन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । तथा इन राग-द्वेषोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ग्ररति, शोक, भय, जगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कथायभाव हैं वे सब इस मिथ्याचारित्रहीके भेद जानना । इनका वर्णन पहले किया ही है । तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरण-चारित्रका ग्रभाव है इसलिये इसका नाम ग्रचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिसाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं हैं, इसिबने इसीका नाम असंयम कहा जाता

है या प्रविरति कहा जाता है। क्योंकि पाँच इन्द्रियाँ और मनके विषयोंमें तथा पंचस्था-वर भौर त्रसकी हिंसामें स्वच्छन्दपना हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही बारह प्रकारका असंयम या अविरति है। क्षायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये मिथ्याचारित्रका नाम असंयम या अविरति जानना । तथा इसीका नाम अवत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अबहा, परिग्रह—इन पापकार्योंमें प्रवृत्तिका नाम अवत है। इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है। प्रमत्तयोग है वह कषायमय है इसलिये मिथ्या-चारित्रका नाम श्रव्रतभी कहा जाता है। - ऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा। इस प्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिएामन ग्रनादिसे पाया जाता है। ऐसा परिएामन एकेन्द्रियादि असंजी पर्यंत तो सर्वजीवोंके पाया जाता है। तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सम्यग्हिष्टको छोडकर ग्रन्य सर्व जीवोंके ऐसा ही परिएामन पाया जाता है। परिरामनमें जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना। जैसे-एकेन्द्रियादिकोंको इन्द्रियादिककी हीनता-अधिकता पायी जाती है और घन-पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्या-दिकको ही पाया जाता है। इन्हींके निमित्तसे मिध्यादर्शनादिकका वर्णन किया है। उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना । तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका नाम नहीं जानते, परन्तू उस नामके अर्थेरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिशा-मन पाया जाता है। जैसे — मैं स्पर्शनसे स्पर्श करता हूँ। शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उसरूप परिशामित होता है। तथा मनुष्या-दिक कितने ही नाम भी जानते हैं श्रीर धनके भावरूप परिएामन करते हैं-इत्यादि विशेष सम्भव हैं उन्हें जान लेना।

ऐसे ये मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके ग्रनादिसे पाये जाते हैं, नवीन ग्रह्ण नहीं किये हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाये मोहके उदयसे स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार होनेके कारण मिलने परभी सम्यक्परिणमन नहीं होता; ग्रोर श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बने, वे बारम्बार समभायें, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयंको भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता ग्रोर ग्रन्यथाही मानता है। किस प्रकार ? सो कहते हैं:—

मरण होनेपर शरीर-धातमा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीरको छोड़कर आत्मा धन्य शरीर धारण करता है; वहाँ व्यन्तरादिक धपने पूर्वभवका सम्बन्ध प्रगट करते देखे जाते हैं; परन्तु इसको शरीरसे भिन्नबुद्धि नहीं हो सकती। खी-पुत्रादिक भपने स्वार्वके सनै प्रत्वक्ष देखे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखायी देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है भौर उनके भ्रर्थ नरकादिकमें गमनके कारए।भूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसीकी किसीके होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीरकी अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कत्ती होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथके अनुसार होता है उसे तो कहता है - मैंने किया; भीर अन्यथा हो तो कहता है-मैं क्या करूँ ? ऐसा हो होना था अथवा ऐसा क्यों हमा ?-ऐसा मानता है। परन्तु या तो सर्वका कर्ता ही होना था या श्रकर्ता रहना या. सो विचार नहीं है। तथा मरएा अवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तू मरएाका निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है। तथा मरराका निश्चय करके कभी तो कहता है कि--मैं मरूंगा ग्रौर शरीरको जला देंगे। कभी कहता है--मुक्ते जला देंगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही हैं। कभी कहता है--पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा।--इस प्रकार पागलकी भाँति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। तथा अपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट-म्रनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता स्रौर यहाँ पुत्र, पौत्र स्रादि मेरी संगतिमें ( सन्तितिमें ? ) बहुत काल तक इष्ट बना रहे—अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसीके परलोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुन्ना देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका ही पालन रहता है। तथा विषय-कषायोंकी परिग्पतिसे तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दु: स्वी होता है, खेदखिन्न होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, परलोकमें बूरा होता है-ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्होंमें प्रवर्तता है।-इत्यादि अनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, ग्राचरण करता है सो यह मोहका माहातम्य है।

—इस प्रकार यह जीव ग्रनादिसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिग्रामित हो रहा है। इसी परिग्रामनसे संसारमें ग्रनेक प्रकारका दुःख उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका सम्बन्ध पाया जाता है। यही भाव दुःखोंके बीज हैं, ग्रन्य कोई नहीं। इसलिये हे भव्य ! यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावभावोंका ग्रभाव करना ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याग्य होगा।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें मिध्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रके निरूपणरूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ ।।



• दोहा •

बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मिलन भयो निज माव । ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप दरसाव ।। १ ।।

श्रव, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे श्रनादिहीसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिएा-मित होरहा है, उससे संसारमें दुःख सहता हुन्ना कदाचित् मनुष्यादि पर्यायोंमें विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पाता है । वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारगोंसे उन मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दु: खसे मुक्त होना भ्रति दुर्लभ होता है । जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानीको पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगीका सुलभना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारगोंका सेवन करे तो इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारगोंका सेवन करे तो इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा; इसलिये जिस प्रकार वैद्य कूपथ्योंके विशेष बतलाकर उनके सेवनका निषेध करता है उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारगोंका विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। यहाँ ग्रनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव पाये जाते हैं उन्हें तो अगृहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये हैं। तथा उनके पुष्ट करनेके कारएोंसे विशेष मिथ्यात्वादिभाव होते हैं उन्हें गृहीत मिथ्यात्वादि जानना । वहाँ अगृहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वही जानना भीर भव गृहीतिमध्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना।

#### [ गृहीत मिध्यात्व ]

कुदेव-कुगुरु-कुधर्म और कल्पित तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिध्यादर्शन है। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कुशास्त्रोंमें श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस आचरणमें कषायोंका सेवन हो और उसे धर्मरूप अंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। अब इन्हींको विशेष बतलाते हैं:—

इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा श्रद्धैत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि; तथा शीतला, चौथ, सांभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, ग्रौत, पितृ, व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा ग्राग्न, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शस्त, दवात, बर्तन इत्यादि ग्रनेक हैं; उनका ग्रन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं ग्रौर उनसे ग्रप्ना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे कार्य सिद्धिक कारण नहीं है; इसलिये ऐसे श्रद्धानको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका ग्रन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो कहते हैं:—

[ सर्वच्यापी अद्वेत ब्रह्म ]

श्रद्धैत ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव न्यारे-न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे है:—

एक प्रकार तो यह है कि—सर्व न्यारे न्यारे हैं उनके समुदायकी कल्पना करके उसका कुछ नाम रखलें। जैसे घोड़ा, हाथी ग्रादि भिन्न भिन्न हैं, उनके समुदायका नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ जिनका नाम ब्रह्म है वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी।

तथा एक प्रकार यह है कि—व्यक्ति भ्रपेक्षा तो न्यारे-न्यारे हैं, उन्हें जाति भ्रपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है। जैसे—घोड़े हैं सो व्यक्ति भ्रपेक्षा तो भिन्न भिन्न सौ हो हैं, उनके भ्राकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तू वह जाति

 <sup>&</sup>quot;सर्व वैखल्विदं ब्रह्म" छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १।
 "नेह नानास्ति किंचन" कठोपनिषद् अ०२ व. ४१ मं० ११।
 ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्मदिस्णतपश्चोत्तरेण।
 अध्योध्वे च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्॥ मुण्डको. खं० २, मं० ११।

उनसे कोई भिन्न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सबहीकी किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं।

तथा एक प्रकार यह है कि — पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, उनके मिलापसे एक स्कंध हो उसे एक कहते हैं। जैसे जलके परमाणु न्यारे-न्यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुश्रोंका मिलाप होनेपर घट श्रादि कहते हैं; परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुश्रोंसे भिन्न कोई श्रलग वस्तु तो नहीं हैं। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित् मिलकर एक होजाते हैं वह ब्रह्म है — ऐसा माना जाये तो इनसे श्रलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ।

तथा एक प्रकार यह है कि—ग्रंग तो न्यारे न्यारे हैं ग्रीर जिसके ग्रङ्ग हैं वह ग्रंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं ग्रीर जिसके यह हैं वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्व पदार्थ तो ग्रंग हैं ग्रीर जिसके यह हैं वह ग्रंगी बहा है। यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका ग्रंग है—ऐसा मानते हैं तो मनुष्यके हस्त-पादादिक ग्रंगोंमें परस्पर ग्रन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं। सो लोकमें तो पदार्थोंके परस्पर ग्रन्तराल भासित होता है; फिर उसका एकत्वपना कसे माना जाये? ग्रन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्नपना कहाँ माना जायेगा?

यहाँ कोई कहे कि — समस्त पदार्थों के मध्यमें सूक्ष्मरूप ब्रह्मके ग्रंग हैं उनके द्वारा सब जुड़ रहे हैं। उससे कहते हैं —

जो ग्रंग जिस ग्रंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या टूट-टूटकर ग्रन्य-ग्रन्य ग्रंगोंसे जुड़ता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सूक्ष्म ग्रंगोंसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन करनेसे वे सूक्ष्म ग्रंग ग्रन्य स्थूल ग्रंगोंसे जुड़े रहते हैं वे भी गमन करेंगे,—इस प्रकार सर्व लोक ग्रस्थिर हो जायेगा। जिस प्रकार शरीरका एक ग्रंग खींचने पर सर्व ग्रंग खिच जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्व पदार्थोंके गमनादि होंगे, सो भासित नहीं होता। तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो ग्रंग टूटनेसे भिन्तपना हो ही जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहा ? इसिलये सर्व-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे सम्भव हो सकता है ?

तथा एक प्रकार यह है कि-पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है इसलिये एक है। जैसे जल एक था सो बर्तनों में ग्रलग-ग्रलग हुग्रा, फिर मिलता है तब एक हो जाता है। तथा जैसे --- सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुन्ना, फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर ग्रनेकरूप हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब भ्रनेकरूप हुम्रा तब जुड़ा रहा या भिन्न हुम्रा? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष भ्रायेगा। भिन्न हम्रा कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा। तथा जल सुवर्णादिकको भिन्न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाति ग्रपेक्षासे कहते हैं, परन्तु यहाँ सर्व पदार्थोंकी एक जाति भासित नहीं होती। कोई चेतन है, कोई अचेतन है इत्यादि अनेक रूप हैं उनकी एक जाति कैसे कहें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्न हुआ मानता है तो जैसे एक पाषाए। फूटकर दुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर उनका इकट्टा होबा मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है ? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ ग्रपने-ग्रपने स्वरूपसे भिन्न ही हैं ग्रौर एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा। वहाँ श्रनेक वस्तुश्रोंकी एक वस्तु हुई तब किसी कालमें ग्रनेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 'म्रनादि-म्रनन्त एक ब्रह्म है'-ऐसा कहना नहीं बनेगा। तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जैसेका तैसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म ग्रनादि-ग्रनन्त है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते है वे ग्रलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुम्रा है ? यदि म्रलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए बहा न्यारा रहा, सर्वव्यापी म्रद्वेत बहा नहीं ठहरा। तथा यदि बहा ही इन स्वरूप हुम्रा तो कदाचित् लोक हुआ, कदाचित् ब्रह्म हुआ, फिर जैसेका तैसा कैसे रहा ? तथा वह कहता है कि-सभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई ग्रंश होता है। उससे कहते हैं - जैसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुआ, वहाँ स्थूल दृष्टिमे तो गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्मदृष्टि देने पर तो एक विन्दु ग्रपेक्षा समुद्रके ग्रन्यथापना हुग्रा। उसी प्रकार ब्रह्मका एक अंश भिन्न होकर लोकरूप हुआ, वहाँ स्थूल विचारसे तो कुछ गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक ग्रंश ग्रपेक्षासे ब्रह्मके ग्रन्यथापना हुग्रा। यह अन्यथापना और तो किसीके हुम्रा नहीं है । इसप्रकार सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है ।

तथा एक प्रकार यह है—जैसे ग्राकाश सर्वव्यापी एक है, उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो ग्राकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मान,

भीर जहाँ घटपटादिक हैं वहाँ जिस प्रकार ग्राकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है—ऐसा भी मान। परन्तु जिस प्रकार घटपटादिकको भीर ग्राकाशको एक ही कहें तो कैसे बनेगा? उसी प्रकार लोकको भीर ब्रह्मको एक मानना कैसे सम्भव है? तथा ग्राकाशका लक्षण तो सर्वत्र भासित है, इसलिये उसका तो सर्वत्र सद्भाव मानते हैं। ब्रह्मका लक्षण तो सर्वत्र भासित नहीं होता इसलिये उसका सर्वत्र सद्भाव कैसे मानें? इस प्रकारसे भी सर्वरूप ब्रह्म नहीं है। ऐसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे—एक ब्रह्म सम्भवित नहीं है। सर्वपदार्थ भिन्न-भिन्न ही भासित होते हैं।

यहाँ प्रतिवादी कहता है कि—सर्व एक ही है, परन्तु तुम्हें भ्रम है इसलिये तुम्हें एक भासित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नहीं है, वचन ग्रगोचर है। एक भी है, ग्रनेक भी है। भिन्न भी है, मिला भी है। उसकी महिमा ऐसी ही है। उससे कहते हैं कि—प्रत्यक्ष तुभको व हमको व सबको भासित होता है, उसे तो तू भ्रम कहता है ग्रौर युक्तिसे ग्रनुमान करें सो तू कहता है कि सचा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नहीं। तथा वह कहता है—सचा स्वरूप वचन ग्रगोचर है तो वचन बिना कैसे निर्णय करें? तथा कहता है—एक भी है, ग्रनेक भी है; भिन्न भी है, मिला भी है परन्तु उनकी ग्रपेक्षा नहीं बतलाता; बावलेकी भाति ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। परन्तु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ भूठे ऐसा ही वाचालपना करते हैं सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा।

### [ सृष्टि कत्तीवादका निराकरण ]

तथा ग्रब, उस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखलाते हैं। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मको ऐसी इच्छा हुई कि—"एकोऽहं बहुस्यां" ग्रर्थात् मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा। वहाँ पूछते हैं—पूर्व ग्रवस्थामें दुःखी हो तब ग्रन्य ग्रवस्थाको चाहे। सो ब्रह्मने एकरूप ग्रवस्थासे बहुतरूप होनेकी इच्छा की तो उस एकरूप ग्रवस्थामें क्या दुःख था? तब वह कहता है कि दुःख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुग्ना। उससे कहते हैं—यदि पहले थोड़ा सुखी हो ग्रौर कौतूहल करनेसे बहुत सुखी हो तो कौतूहल करनेका विचार करे। सो ब्रह्मको एक ग्रवस्थासे बहुत ग्रवस्थारूप होनेपर बहुत सुख होना कैसे सम्भव है? ग्रौर यदि पूर्व ही सम्पूर्ण सुखी हो तो ग्रवस्था किसलिये पलटे? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं है। तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कार्य होनेपर भी सुखी होगा, परन्तु इच्छा हुई उसकाल तो दुःखी होगा?

तब वह कहता है—ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है इसिलये दुःखी नहीं होता। वहाँ कहते हैं—स्थूल कालकी भ्रपेक्षा तो ऐसा मानो, परन्तु सूक्ष्मकालकी भ्रपेक्षा तो इच्छाका भीर कार्यका होना युगपत् सम्भव नहीं है। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो। कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती; इसिलये सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तो दुःखी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दुःख है, भीर कोई दुःखका स्वरूप है नहीं। इसिलये ब्रह्मके इच्छा कैसे बने?

#### [ ब्रह्मकी माया ]

फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगट हुई वह ब्रह्मको माया हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुग्रा, शुद्धस्वरूप कैसे रहा ? तथा ब्रह्मको ग्रीर मायाको दंडी-दंडवत् संयोग सम्बन्ध है कि ग्रिग्न-उष्णवत् समवायसम्बन्ध है। जो समवायसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, श्रद्धेत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको उपकारी जानकर ग्रह्ण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे ग्रग्निका उष्णत्वस्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुग्रा। जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई।

फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवायसम्बन्धमें ऐसं दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते। जैसे प्रकाश ग्रीर ग्रन्धकार एकत्र कैसे सम्भव हैं? तथा वह कहता है—मायासे ब्रह्म ग्राप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव भ्रमरूप होता है। उससे कहते हैं—जिस प्रकार कपटी ग्रपने कपटको ग्राप जानता है सो ग्राप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे ग्रन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे ग्रन्य भ्रमरूप हुए उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्म ग्रपनी मायाको ग्राप जानता है सो ग्राप तो भ्रमरूप नहीं होता, परन्तु उनकी मायासे ग्रन्य जीव भ्रमरूप होते हैं वहाँ मायावीतो ब्रह्महीको कहा जायगा, उसकी मायासे ग्रन्य जीव भ्रमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं?

फिर पूछते हैं कि—वे जीव ब्रह्मसे एक हैं या न्यारे हैं? यदि एक हैं तो जैसे कोई ग्राप ही ग्रपने ग्रंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ग्राप हो जो ग्रपनेसे भिन्न नहीं हैं ऐसे ग्रन्य जीव उनको मायासे दु:खी करता है सो कैसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन श्रन्य जीवोंको भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन श्रन्य जीवोंको माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे सो भी बनता नहीं है। इस प्रकार माया ब्रह्मकी कहते हैं सो कैसे सम्भव है ?

#### [ जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण ]

फिर वे कहते हैं -- माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोंके जो चेतना है वह तो ब्रह्मस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहतसे पात्रोंमें जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अलग-अलग पड़ता है, चन्द्रमा एक है। उसी प्रकार अलग-अलग बहुतसे शरीरोंमें ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश अलग-अलग पाया जाता है। ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है सो ब्रह्मकी है,—ऐसा कहना भी भ्रम हो है, क्यों कि शरीर जड़ है, इसमें ब्रह्मके प्रतिबिम्बसे चेतना हुई तो घट-पटादि जड़ हैं उनमें ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यों नहीं पड़ा ग्रीर चेतना क्यों नहीं हुई ? तथा वह कहता है-शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीवका स्वरूप चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतन है तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई। तथा उससे पूछते हैं-- ब्रह्मकी ग्रीर जीवोंकी चेतना एक है या भिन्त है ? यदि एक है तो ज्ञानका ग्रधिक-हीनपना कैसे देखा जाता है ? तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानीको नहीं जानता, सो क्या कारण है ? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है; तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना भिन्न-भिन्न ठहरी। घटउपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्ममें मिलेगी या नाश हो जायेगी ? यदि नाश हो जायेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा । और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्ममें मिल जाता है तो वहाँ ब्रह्ममें मिलने पर इसका ग्रस्तित्व रहता है या नहीं रहता ? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्ममें क्या मिला ? और यदि श्रस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्ममें कौन मिला ? यदि तु कहेगा कि - ब्रह्मकी और जीवोंकी चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्व जीव ग्राप ही भिन्न-भिन्न ठहरे। इस प्रकार जीवोंकी चेतना है सो ब्रह्मकी है-ऐसा भी नहीं बनता।

# [ शरीरादिकको मायाह्य माननेका निराकरण ]

शरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड़-मांसादिरूप होती है या मायाके निमित्तसे श्रीर कोई उनरूप होता है। यदि माया ही होती है तो मायाके वर्ण-गंधादिक

पहले ही थे या नवीन हुए हैं ? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव हैं ? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिकका मूर्तिक हुआ तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। और यदि कहेगा कि—मायाके निमित्तसे और कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुआ कौन ? यदि तू कहेगा—नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह मायासे भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न उत्पन्न होता है ? मायासे भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता है, वे तो उन पदार्थमय हुए। और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन पदार्थ उत्पन्न किसलिये कहता है ? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है।

तथा वे कहते हैं—मायासे तीन गुगा उत्पन्न हुए-राजस, तामस, सात्विक । सो यह भी कहना कैसे बनेगा ? क्योंकि मानादि कषायरूप भावको राजस कहते हैं, कोवादिकषायरूप भावको तामस कहते हैं, मन्दकषायरूप भावको सात्विक कहते हैं। सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं ग्रौर मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो जड़से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे ? यदि जड़के भी हों तो पाषाणादिकके भी होंगे, परंतु चेतनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं। यदि मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक मायासे उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिये निर्धार कर; भ्रमरूप माननेसे लाभ क्या है ?

तथा वे कहते हैं—उन गुणोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो कैसे सम्भव हैं ? क्योंकि गुणीसे तो गुण होता है, गुणसे गुणी कैसे उत्पन्न होगा ? पुरुषसे तो क्रोध होगा, क्रोधसे पुरुष कैसे उत्पन्न होगा ? फिर इन गुणोंकी तो निन्दा करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य कैसे माना जाता है ? तथा गुण तो मायामयी और इन्हें ब्रह्मके अवतार कहा जाता है सो यह तो मायाके अवतार हुए, इनको ब्रह्मका अवतार कहा जाता है ? तथा यह गुण जिनके थोड़े भी पाये जाते

<sup>#</sup> ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं।

<sup>( &#</sup>x27;विष्णु पुराण' अ० २२-४८ )

किलालके प्रारम्भमें परब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजाकी रचना की। प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल (शिव) बनकर उस सृष्टिको यस लिया। उस परमात्माने सत्वगुणसे उत्पन्न हो, नारायण बनकर समुद्रमें शयन किया।

<sup>( &#</sup>x27;वायु पुरारा" अ० ७-६८, ६६ )

हैं उन्हें तो छड़ानेका उपदेश देते हैं स्रौर जो इन्हींकी मूर्ति उन्हें पूज्य मानें यह कैसा भ्रम है ? तथा उनका कर्तव्य भी इन मय भासित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं सो उन राजसादि गुर्गोसे ही यह क्रियाएँ होती हैं, इसलिये उनके राजसादिक पाये जाते हैं ऐसा कहो । इन्हें पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो नहीं बनता। जैसे अन्य संसारी हैं वैसे यह भी हैं। तथा कदाचित तू कहेगा कि-संसारी तो मायाके ग्राधीन हैं सो बिना जाने उन कार्योंको करते हैं। माया ब्रह्मादिकके भ्राधीन है, इसलिये वे जानते ही इन कार्योंको करते हैं, सो यह भी भ्रम है। क्योंकि मायाके ग्राघीन होनेसे तो काम-क्रोधादिक ही उत्पन्न होते हैं ग्रीर क्या होता है ? सो उन ब्रह्मादिकोंके तो काम-क्रोधादिक तीव्रता पायी जाती है। कामकी तीव्रतासे सियोंके वशीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्वल होने लगे, नानाप्रकार क्चेष्टा करने लगे, तथा क्रोधके वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करने लगे, मानके वशीभूत हुए अपनी उच्चता प्रगट करनेके अर्थ अनेक उपाय करने लगे, मायाके वशीभृत हए अनेक छल करने लगे, लोभके वशीभूत हुए परिग्रहका संग्रह करने लगे—इत्यादि; ग्रधिक क्या कहें ? इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरएगदि निर्लजोंकी क्रिया श्रीर दिधलूटनादि चोरोंकी क्रिया तथा रुण्डमाला धारगादि बावलोंकी क्रिया, अबहरूप धारगादि भूतोंकी क्रिया, गायें चराना ग्रादि नीच कूलवालोंकी क्रिया इत्यादि जो निद्य क्रियाएँ उनको तो करने लगे; इससे अधिक मायाके वशीभूत होनेपर क्या क्रिया होती सो समभभें नहीं आता । जैसे --कोई मेघपटल सहित अमावस्याकी रात्रिको अन्धकार रहित माने, उसी प्रकार बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम-क्रोधादिकोंके धारी ब्रह्मादिकोंको मायारहित मानना है।

फिर वह कहता है कि—इनको काम-क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमे-श्वरकी लीला है। इससे कहते हैं—ऐसे कार्य करता है वे इच्छासे करता है या बिना इच्छाके करता है? यदि इच्छासे करता है तो स्त्री सेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि इसी प्रकार जानना। श्रौर यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है सो, परवशपना कैसे सम्भव है? तथा तू लीला बत-लाता है सो परमेश्वर अवतार धारण करके इन कार्योंकी लीला करता है तो अन्य

<sup>\*</sup> नानारूपाय मुराहाय वस्यपृथुदरिष्ठने।

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखरिंद्रने ॥ ( मत्त्य पुराण, अ० २४०, रलोक २ )

जीवोंको इन कार्योंसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ? क्षमा, सन्तोष, शील, संयमादिका उपदेश सर्व भूठा हुआ।

फिर वह कहता है कि परमेश्वरको तो कुछ प्रयोजन नहीं है। लोकरीतिकी प्रवृत्तिके ग्रर्थ व भक्तोंकी रक्षा, दुर्शोंका निग्रह उसके ग्रर्थ ग्रवतार धारएा करता है। तो इससे पूछते हैं - प्रयोजन बिना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किसलिये करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि — लोकरीतिकी प्रवृत्तिके श्रर्थ करता है। सो जैसे कोई पुरुष ग्राप कुचेष्टासे ग्रपने पुत्रोंको सिखाये ग्रौर वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तब उनको मारे तो ऐसे पिताको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक ग्राप काम-क्रोधरूप चेष्टासे भ्रपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये भ्रौर वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें तब उन्हें नरकादिमें डाले । इन्हीं भावोंका फल शास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभु-को भला कैसे मानें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह करना। सो भक्तोंको दु:खदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या बिना इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवकको आप ही किसीसे कहकर मराये श्रीर फिर उस मारनेवालेको श्राप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये और फिर उन दुष्टोंको म्राप म्रवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरको भला कैसे माना जाये ? यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए तो या तो परमेश्वरको ऐसा भ्रागामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंको दुःख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दे। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्यके ग्रर्थ ग्रवतार धारए। किया, सो क्या बिना भवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो भवतार क्यों धारण किया ? श्रीर नहीं थी तो बादमें सामर्थ्य होनेका कारण क्या हुन्रा ? तब वह कहता है-ऐसा किये बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे वही राग-द्वेष है। वह रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है। यदि परमेश्वरके भी रागद्वेष पाये जाते हैं तो अन्य जीवोंको रागद्वेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें ? तथा रागद्वेषके अनुसार कार्य करनेका विचार किया, सो कार्य थोड़े व बहुत काल लगे बिना होता नहीं है, तो उतनेकाल आकुलता भी परमेश्वरको होती होगी। तथा जैसे जिस-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ (गीता ४-८)

कार्यको छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं आकर करे तो कुछ राजाकी महिमा नहीं होती, निन्दा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है—ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नहीं होती, निन्दा ही होती है। तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं, तू तो अद्धेत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? और महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तथा तू तो कहता है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयंको स्तुति करानेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिरूप प्रवर्तित करो, किसलिये अन्य कार्य करना पड़े? इसलिये महिमाके अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता।

फिर वह कहता है—परमेश्वर इन कार्योंको करते हुए भी श्रकर्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। इससे कहते हैं—तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है श्रौर बाँभ भी है तो तेरा कहा कैसे मानें? जो कार्य करता है उसे श्रकर्ता कैसे मानें? ग्रौर तू कहता है—निर्धार नहीं होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा, तो श्राकाशके फूल, गधेके सींग भी मानो, परन्तु ऐसा श्रसम्भव कहना युक्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेशका होना कहते हैं सो मिथ्या जानना।

# [ ब्रह्मा-विष्णु-महेशके सृष्टिके कर्ता, रभक और संदारकपनेका निराकरण ]

फिर वे कहते हैं— ब्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, विद्यु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं सो ऐसा कहना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन कार्योंको करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा । श्रौर यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है विरोध किसलिये होगा ? तो श्राप ही उत्पन्न करे, श्राप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमें कौन फल है ? यदि सृष्टि श्रपनेको श्रनिष्ट है तो किसलिये उत्पन्न की, श्रौर इष्ट है तो किसलिये नष्ट की ? श्रौर यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर श्रनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी—ऐसा है तो परमेश्वरका स्व-भाव श्रन्यथा हुश्रा कि सृष्टिका स्वरूप श्रन्यथा हुश्रा ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वरका एक स्वभाव नहीं ठहरा । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या है ? वह बतला, बिना कारण स्वभावका पलटना किसलिये होगा ? श्रौर द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा

तो सृष्टि तो परमेश्वरके ग्राधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपनेको ग्रनिष्ट लगे ?

तथा हम पूछते हैं कि — ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कैसे उत्पन्न करते हैं ? एक प्रकार तो यह है कि — जैसे मन्दिर बनानेवाला चूना, पत्थर ग्रादि सामग्री एकत्रित करके ग्राकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला ग्रीर एक ब्रह्माने ही इतनी रचना बनायी सो पहले—बादमें बनायी होगी या ग्रपने शरीरके हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतला ? जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे विच्छ भासित होगा।

तथा एक प्रकार यह है—जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकी आज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो आज्ञा किनको दी ? और जिन्हें आज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं सो बतला ?

तथा एक प्रकार यह है—जिस प्रकार ऋदिधारो इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयमेव बनता है। उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तब ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुन्ना, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुन्ना। तथा इच्छा तो परम-ब्रह्मने की थी, ब्रह्माका कर्त्तव्य क्या हुन्ना जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला कहा? तथा तू कहेगा—परमब्रह्मने भी इच्छा की श्रीर ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न हुन्ना, तो मालूम होता है कि केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं है। वहाँ शक्तिहीनपना श्राया।

तथा हम पूछते हैं—यदि लोक केवल बनानेसे बनता है तब बनानेवाला तो सुखके ग्रथं बनायेगा, तो इह ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, ग्रनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक बनाये सो तो रमण करनेके ग्रथं व भक्ति करानेके ग्रथं इष्ट बनाये, श्रीर लट, कीड़ी, कुत्ता, सुग्रर, सिंहादिक बनाये सो किस ग्रथं बनाये ? वे तो रमणीक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार ग्रनिष्ट ही हैं। तथा दिद्री, दुःखी नारिकयोंको देखकर ग्रपने जुगुप्सा, ग्लानि ग्रादि दु ख उत्पन्न हों— ऐसे ग्रनिष्ट किसलिये बनाये ? वहां वह कहता है—जीव ग्रपने पापसे लट, कीड़ी, दिद्री, नारकी ग्रादि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते है कि—बादमें तो पापहीके फलसे यह पर्यायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते हो इनको बनाया सो किस ग्रथं बनाया ?

तथा बादमें जीव पापरूप परिएामित हुए सो कैसे परिएामित हुए ? यदि भाप ही परिएामित हुए कहोंगे तो मालूम होता है ब्रह्माने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके भाषीन
नहीं रहे, इस कारएा ब्रह्माको दुःख ही हुआ। तथा यदि कहोंगे— ब्रह्माके परिएामित करनेसे परिएामित होते हैं तो उन्हें पापरूप किसलिये परिएामित किया ? जीव तो भ्रपने
उत्पन्न किये थे, उनका बुरा किस भ्रथं किया ? इसलिये ऐसा भी नहीं बनता। तथा
अजीवोंमें सुवर्ण, सुगन्धादिसहित वस्तुएँ बनायीं सो तो रमएा करनेके भ्रथं बनायीं, कुवर्ण,
दुर्गन्धादि सहित वस्तुएँ दुःखदायक बनायीं सो किस भ्रथं बनायीं ? इनके दर्शनादिसे
ब्रह्माको कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःख देनेके
भ्रथं बनायीं; तो भ्रपने हो उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसलिये की, जो उनको
दुःखदायक सामग्री पहले ही बनायी ? तथा धूल, पर्वतादि कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जो
रमएगिक भी नहीं हैं और दुःखदायक भी नहीं हैं, उन्हें किस भ्रथं बनाया ? स्वयमेव तो
जैसी-तैसी ही होती हैं और बनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है;
इसलिये ब्रह्माको सृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है ?

तथा विष्णुको लोकका रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता है—एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं होने देता। सो लोकमें तो दुःखहीकी उत्पत्तिके कारण जहाँ-तहाँ देखे जाते हैं और उनसे जीवोंको दुःख ही देखा जाता है। धुधा-तृषादि लग रहे हैं, शीत-उष्णादिकसे दुःख होता है, जीव परस्पर दुःख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुःखके कारण बन रहे हैं। तथा विनष्ट होनेके अनेक कारण बन रहे हैं। जीवोंको रोगादिक व अग्नि, विष, शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनष्ट होनेक कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनष्ट होनेक कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विष्णुने रक्षक होकर क्या किया?

वह कहता है—विष्णु रक्षक ही है। देखो, क्षुघा-नृषादिकके भ्रर्थ भ्रन्न-जला-दिक बनाये हैं; कीड़ीको करण और कुझरको मन पहुँचाता है संकटमें सहायता करता है। मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी \*टिटहरीकी भौति उबारता है,—इत्यादि प्रकारसे विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं—ऐसा है तो जहाँ जीवोंको क्षुघा-नृषादिक बहुत

<sup>#</sup> एक प्रकारका पत्ती जो एक समुद्रके किनारे रहता था। समुद्र उसके अग्डे बहा ले जाता था। उसने दुःखी होकर गरुड़ पत्ती द्वारा विष्णुसे प्रार्थना की, तो उन्होंने समुद्रसे अग्डे दिलवा दिये। ऐसी पुराणों में कथा है।

पीड़ित करते हैं और अन्त-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित् कारए। पाकर मरए। होजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान हो नहीं हुमा ? लोकमें बहुत तो ऐसे ही दु:खी होते हैं, मरण पाते हैं; विष्णुने रक्षा क्यों नहीं की ? तब वह कहता है-पह जीवोंके ग्रपने कर्तव्यका फल है। तब उससे कहते हैं कि-जैसे शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, भौर जहाँ बुरा हो, मरएा हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णुका किया हुआ और बुरा हुआ सो इसके कर्तव्यका फल हुआ। इस प्रकार भठी कल्पना किसलिये करें ? या तो बूरा व भला दोनों विष्णुके किये कही, या अपने कर्तव्यका फल कही। यदि विष्णुका किया हुआ तो बहुत जीव दु: खी ग्रौर शीघ्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहें ? तथा भ्रपने कर्तव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा ? तब वह कहता है—जो विष्णुके भक्त हैं पनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि—यदि ऐसा है तो कीड़ी, कुआर ग्रादि भक्त नहीं हैं उनको ग्रन्नादिक पहुँचानेमें व संकटमें सहाय होनेमें व मरण न होनेमें विष्णुका कर्ताव्य मानकर सर्वका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका रक्षक मान । सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि ग्रभक्त भी भक्त पुरुषोंको पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। तब वह कहता है -- कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है। उससे कहते हैं - जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विघन करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति ही नहीं है या खबर ही नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्तिका धारक हुम्रा। खबर भी नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो स्रज्ञान हुन्ना। स्रौर यदि तू कहेगा-शक्ति भी है श्रौर जानता भी है; परन्तु इच्छा ऐसी ही हुई, तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ? इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नही बनता।

फिर वे कहते है—महेश संहार करता है, सो उससे पूछते है कि—प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे निन्दा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं। तथा यह संहार कैसे करता है ? जैसे पुरुष हस्तादिसे किसीको मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने ग्रंगोंसे संहार करता है या आज्ञासे मराता है ? तब क्षण क्षणमें संहार तो बहुत जीवोंका

सर्वलोकमें होता है, यह कैसे कैसे ग्रंगोंसे व किस-किसको ग्राज्ञा वेकर हुगपत् (-एक साथ) कैसे संहार करता है ? तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दृष्ट परिगाम ही रहा करते होंगे भौर भ्रनेक जीवोंको एकसाथ मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी ? तथा यदि महा प्रलय होनेपर संहार करता है तो परमब्रह्मकी इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा ही करता है ? यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमश्रमके ऐसा क्रोध कैसे हम्रा कि सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा हुई ? क्योंकि किसी कारए। बिना नाश करनेकी इच्छा नहीं होती श्रौर नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोध है सो कारण बतला। तथा तू कहेगा-परमद्रक्षने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। तो खेल बनानेवालेको भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-भ्रनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-द्वेष तो हुआ। ब्रह्मका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयमेव जैसा हो उसी प्रकार देखता-जानता रहे। यदि इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे उसे साक्षीभूत कैसे कहैं; क्योंकि साक्षीभूत रहना और कत्ती हत्ती होना यह दोनों परस्पर विरोधी हैं; एकको दोनों सम्भव नहीं हैं। तथा परमब्रह्मके पहले तो यह इच्छा हई थी कि ''मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा'' तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि "मैं बहुत हूँ सो एक होऊँगा," सो जैसे कोई भोलेपनसे कार्य करके फिर उस कार्यको दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमब्रह्मने भी बहुत होकर एक होनेकी इच्छा की सो मालूम होता है कि बहत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीसे किया होगा, भ्रागामी ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ?

तथा यदि परमज्ञक्षकी इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परम-ज्ञक्षका व ज्ञक्कका विरोधी हुग्रा। फिर पूछते हैं—यह महेश लोकका संहार कैसे करता है? ग्रपने ग्रंगोंहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही संहार होता है ? यदि ग्रपने ग्रंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है ? तथा इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार होता है, तब इच्छा तो परमज्ञक्षने की थी, इसने संहार क्यों किया ?

फिर हम पूछते हैं कि — संहार होने पर सर्व लोकमें जो जीव-अजीव थे वे कहाँ गये १ तब वह कहता है — जीवोंमें जो भक्त थे वे तो अक्कमें मिल नवे, अन्य मानामें मिल गये । श्रव इससे पूछते हैं कि—माया ब्रह्मसे ग्रलग रहती है कि बादमें एक होजाती है ? यदि भ्रलग रहती है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य हुई, तब भ्रद्धेत अस नहीं रहा। श्रीर माया ब्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी मायाके साथ ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरा ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुनः लोक रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें ग्रायेंगे कि वे ब्रह्ममें मिल गये थे इसलिये नये उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही ग्रायेंगे तो मालूम होता है ग्रलग-ग्रलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो १ ग्रौर नये उत्पन्न होंगे तो जीवका ग्रस्तित्व थोडेकाल पर्यंत ही रहता है, फिर किस-लिये मुक्त होनेका उपाय करें ? तथा वह कहता है - पृथ्वी आदि हैं वे मायामें मिलते हैं, सो माया श्रमूर्तिक सचेतन है या मूर्तिक श्रचेतन है ? यदि श्रमूर्तिक सचेतन है तो श्चमूर्तिकमें मूर्तिक श्रचेतन कैसे मिलेगा ? श्रौर मूर्तिक श्रचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलता है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ। भीर नहीं मिलता है तो भद्दैतता नहीं रही । भीर तू कहेगा-यह सर्व अमूर्तिक भ्रचेतन हो जाते हैं तो ग्रात्मा भ्रौर शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही है, इसे ग्रज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते हैं-लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? यदि एकसाथ होता है तो श्राप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कैसे करेगा ? श्रौर श्रागे-पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके श्राप कहाँ रहा, श्राप भी तो सृष्टिमें ही था ? इस प्रकार महेश को सृष्टिका संहारकर्ता मानते हैं सो ग्रसम्भव है। इस प्रकारसे व भ्रन्य भ्रनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, संहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोकको अनादिनिधन मानना ।

# [ लोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ]

इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे-न्यारे ग्रनादिनिधन हैं; तथा उनकी ग्रवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस ग्रपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते है। तथा जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक हैं वे ग्रनादिसे इसी प्रकार ही हैं ग्रौर सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। कदाचित् तू कहेगा—बिना बनाये ऐसे ग्राकारादि कैसे हुए ? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ तर्क कैसा ? जिसप्रकार तू परमब्रह्मका स्वरूप ग्रनादिनिधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक व स्वर्गादिकको ग्रनादिनिधन मानते हैं। तू कहेगा—जीवादिक व स्वर्गादिक

कैसे हुए ? हम कहेंगे परमत्रक्ष कैसे हुआ ? तू कहेगा—इनकी रचना ऐसी किसने की ? हम कहेंगे—परमञ्ज्ञको ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा—परमञ्ज्ञ स्वयंसिद्ध है; हम कहेंगे—जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कहेगा—इनकी और परमञ्ज्ञकी समानता कैसे सम्भव है ? तो सम्भावनामें दूषण बतला । लोकको नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाये । लोकको अनादिनिधन माननेसे क्या दोष है ? सो तू बतला । यदि तू परमञ्ज्ञ मानता है सो अलग कोई है ही नहीं; इस संसारमें जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्ग साधनसे सर्वज्ञवीतराग होते हैं ।

यहाँ प्रश्न है कि--- तुम तो न्यारे-न्यारे जीव ग्रनादिनिधन कहते हो; मुक्त होनेके पश्चात् तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे-न्यारे कैसे सम्भव हैं ?

समाधानः मुक्त होनेके पश्चात् सर्वज्ञको दिखते हैं या नहीं दिखते ? यदि दिखते हैं तो कुछ स्राकार दिखता ही होगा। बिना स्राकार देखे क्या देखा ? स्रोर नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य स्राकार नहीं है उस स्रपेक्षा निराकार है स्रोर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य हैं इसलिये श्राकारवान हैं। जब स्राकारवान ठहरे तब श्रलग ग्रलग हों तो क्या दोष लगेगा ? ग्रोर यदि तू जाति स्रपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न-भिन्न हैं उनकी जाति एक है; इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोष नहीं है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे लोकमें सर्व पदार्थ श्रक्तिम भिन्न-भिन्न श्रनादिनिधन मानना। यदि वृथा ही भ्रमसे सच-भूठका निर्णय न करे तो तू जाने, श्रपने श्रद्धानका फल तू पायेगा।

## [ ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिवेध ]

तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलप्रवृत्ति कहते हैं। ग्रौर कुलोंमें राक्षस, मनुष्य, देव, तियंचोंके परस्पर प्रसूति भेद बतलाते है। वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यसे देव व तियंचसे मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना बतलाते हैं सो कैसे सम्भव है? तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीर्य सूँघने ग्रादिसे प्रसूतिका होना बतलाते हैं सो प्रत्यक्षविषद्ध भासित होता है। ऐसा होनेसे पुत्र-पौत्रादिकका नियम कैसे रहा? तथा बड़े-बड़े महन्तोंको ग्रन्य-ग्रन्य माता-पितासे हुग्रा कहते हैं; सो महन्त पुष्प कुशीलवान माता-पिताके कैसे उत्पन्न होंगे? यह तो लोकमें गाली है। फिर ऐसा कहकर उनकी महंतता किसलिये कहते हैं ?

[ अनतार मीमांसा ]

तथा गरोशादिककी मैल मादिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके म्रंग किसीमें जुड़े बतलाते हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं। तथा चौवीस अवतार इए कहते हैं; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं; कितनोंको अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा ? यदि रहा तो इन अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो १ यदि ( व्यापक ) नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रहा। तथा भ्रंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका ग्रंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या ग्रधिकता हुई ? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना अवतार घारए किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करें ? तथा भवतारोमें मच्छ, कच्छादि भवतार हुए सो किंचित कार्य करनेके अर्थ हीन तिर्यंच पर्यायरूप हम्रा सो कैसे सम्भव है ? तथा प्रह्लादके म्रथं नरसिंह म्रवतार हुम्रा, सो हरिएगांकूशको ऐसा क्यों होने दिया, श्रीर कितने ही काल तक श्रपने भक्तको किसलिये दु:ख दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसलिये धारएा किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार हुम्रा बतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको म्रवतार धारए। किया । घोर तपश्चरण किसलिये किया ? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगतके दिखलानेको किया: तब कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाये. कोई अवतार भोगादिक दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ?

फिर (वह) कहता है—एक ग्ररहंत नामका राजा हुग्रा उसने वृषभावतारका मत ग्रंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक ग्ररहंत नहीं हुग्रा। जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम ग्रहंत् है। तथा राम-कृष्ण इन दोनों ग्रवतारोंको मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया १ सीताके ग्रंथ विलाप करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। ग्रौर कृष्णावतारमें पहले ग्वाला होकर परस्ती गोपियोंके ग्रंथ नाना विपरीत निंद्य ४चेष्टाएँ करके, फिर जरासिंधु ग्रादिको

<sup>#</sup> सनत्कुमार-१, शूकरावतार-२, देवर्षिनारद-३, नर-नारायण-४, किपल-४, दत्तात्रय-६, यञ्चपुरुष-७, ऋषभावतार-६, पृथुअवतार-६, मत्य-१०, कच्छप-११, घन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, नृसिंहावतार-१४, वामन-१४, परशुराम-१६, व्यास-१७, हंस-१८, रामावतार-१६, कृष्णावतार-२०, हयग्रीव-२१, हरि-२२, कुद्द-२३, और कल्कि यह २४ अवतार माने जाते हैं।

**<sup>\*</sup> भागवत स्कन्ध-४, अच्याय ६, ७, ११।** 

<sup>×</sup>विष्णु पु० अञ्चाय १३, ऋोक ४४ से ६० तक । ऋषुपुराण अ० १८६ और मागवत स्कन्ध १०, अ० ३०, ४८ ।

मारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ? तथा राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते हैं, सो बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? यदि प्रक्षमें रहे तो अलग रहे या एक रहे ? अलग रहे तो मालूम होता है वे अअसे अलग रहते हैं। एक रहें तो राम ही कृष्ण हए, सीता ही रुविमणी हई--इत्यादि कैसे कहते हैं ? तथा रामावतारमें तो सीताको मुख्य करते हैं श्रीर कृष्णावतारमें सीताको रुक्मिणी हुई कहते हैं श्रीर उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते हैं। तथा पूछें तब कहते हैं-राधिका भक्त थी; सो निज स्त्रीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कैसे बनता है ? तथा कृष्णाके तो राधिका सहित पर स्त्री सेवनके सर्व विधान हए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे कार्य तो महानिंच हैं। तथा रुक्मिएगिको छोड़कर राघाको मूख्य किया, सो परस्त्री सेवनको भला जान किया होगा । तथा एक राधामें ही ग्रासक्त नहीं हुए, ग्रन्य गोपिका ÷कुब्जा मादि मनेक पर खियोंमें भी मासक्त हमा। सो यह मनतार ऐसे ही कार्यका मधिकारी हुआ। फिर कहते हैं - लक्ष्मी उसकी स्त्री है, और धनादिकको लक्ष्मी कहते हैं, सो यह तो पृथ्वी ग्रादिमें जिस प्रकार पाषाएा, धूल हैं, उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते हैं; यह ग्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है ? तथा सीतादिकको मायाका स्वरूप कहते हैं, सो इनमें ग्रासक्त हुए तब मायामें ग्रासक्त कैसे न हुए ? कहाँ तक कहें, जो निरूपए। करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तू जीवोंको भोगादिककी कथा ग्रच्छी लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है।

ऐसे प्रवतार कहे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। तथा श्रौरोंको भी ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये ग्रहण किया? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते हैं सो किस श्रथं धारण की है? तथा रुण्डमाला पहिनते हैं सो हड्डीका छूना भी निद्य है उसे गलेमें किस श्रथं धारण करते हैं? सर्पाद सहित हैं सो इसमें कौन बड़ाई है? श्राक—धतूरा खाता है सो इसमें कौन भलाई है? त्रिशूलादि रखता है सो किसका भय है? तथा पार्वतीको संग लिये है, परन्तु योगी होकर स्त्री रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की? कामासक्त था तो घरहीमें रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुछ भासित नहीं होता, बावले जैसा कर्त्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैं।

<sup>÷</sup> भागवत स्कन्ध १० अ० ४८, १-११।

तथा कभी कृष्णको इसका सेवक कहते हैं कभी इसको कृष्णका सेवक कहते हैं कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सूर्यादिकको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णुने कहा है—धातुश्रोंमें सुवर्ण, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, जुएमें भूठ इत्यादिमें में ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक अङ्गसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; सो ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया? ग्रीर सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही ब्रह्म है तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना, सो दीपादिक भी सूर्यवत् उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत् धन हैं—इत्यादि गुण ग्रन्य पदार्थोंमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई। सो भूठी महंतता ठहरानेके ग्रथं ग्रनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं।

तथा अनेक ज्वालामालिनी आदि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं, सो माया तो निद्य है, उसका पूजना कैसे सम्भव है ? और हिंसादिक करना कैसे भना होगा ? तथा गाय, सर्प आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिसहित उन्हें पूज्य कहते हैं, अग्नि, पवन, जलादिकको देव ठहराकर पूज्य कहते हैं, वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। बहुत क्या कहें ? पुरुषिंगी नाम सहित जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते हैं और स्त्रीलिंगी नाम सहित हों उनमें मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं। इनके पूजनेसे क्या होगा सो कुछ विचार नहीं है। भूठे लौकिक प्रयोजनके कारगा ठहराकर जगतको भ्रमाते हैं।

तथा वे कहते हैं — विधाता शरीरको गढ़ता है और यम मारता है, मरते समय यमके दूत लेने भ्राते हैं, मरनेके पश्चात् मार्गमें बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य-पापका लेखा करते हैं भौर वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह किल्पत भूठी युक्ति है। जीव तो प्रतिसमय भ्रमन्त उपजते—मरते हैं, उनका युगपत् ऐसा होना कैसे सम्भव है ? भौर इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता।

तथा वे मरनेके पश्चात् श्राद्धादिकसे उसका भला होना कहते हैं, सो जीवित दशामें तो किसीके पुण्य-पाप द्वारा कोई सुखा-दुःखी होता दिखायी नहीं देता, मरनेके बाद कैसे होगा ? यह युक्ति मनुष्योंको भ्रमित करके ग्रपना लोभ साधनेके श्रर्थ बनायी है ? कीड़ी, पतंगा, सिंहादिक जीव भी तो उपजते—मरते हैं, उनको तो प्रलयके जीव ठहराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुष्यादिकके जन्म-मरग् होते देखे जाते हैं उसी प्रकार

उनके होते देखे जाते हैं। भूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है? तथा वे शास्त्रोंमें कथादिकका निरूपण करते हैं वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भासित होता है।

## [ यम्रमें पश्चहिंसाका प्रतिषेध ]

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं; सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, ग्रिन ग्रादिकका महा ग्रारम्भ करते हैं; वहाँ जीव घात होता है; सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोकमें हिंसाका निषेध है, परन्तु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं। ग्रीर कहते हैं — "यज्ञार्थ पश्चः मृष्टाः" इस यज्ञके ही ग्रथं पशु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोष नहीं है। तथा मेघादिकका होना, शत्रु ग्रादिका विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर ग्रपने लोभके ग्रथं राजादिकोंको भ्रमित करते हैं। सो कोई विषसे जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे धर्म ग्रीर कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पापका भय नहीं है, इसलिये पापी दुर्बलके घातक होकर ग्रपने लोभके ग्रथं ग्रपना व ग्रन्यका बुरा करनेमें तत्यर हुए हैं।

तथा वे मोक्षमार्ग भक्तियोग और ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते हैं। ग्रब, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैं उसका स्वरूप कहा जाता है:—

#### [ भक्तियोग मीमांसा ]

वहाँ भिक्त निर्गुण-सगुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं। वहाँ ब्राईत परब्रह्मकी भिक्त करना सो निर्गुण भिक्त है; वह इस प्रकार करते हैं—तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन-वचनसे अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधम उधारन हो, सर्वके कर्त्ताहर्ता हो इत्यादि विशेषणोंसे गुण गाते हैं; सो इनमें कितने ही तो निराकारादि विशेषणा है सो अभावरूप हैं, उनको सर्वथा माननेसे अभाव ही भासित होता है। क्योंकि आकारादि बिना वस्तु कसे होगी? तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषणा असम्भवी है सो उनका असम्भवपना पहले दिखाया ही है। फिर ऐसा कहते हैं कि—जीवबुद्धिसे मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिसे तुम्हारा अंश हूँ, तत्त्वबुद्धिसे ''तू ही मैं हूँ,'' सो यह तीनों ही अम हैं। यह भिक्त करनेवाला चेतन है या जड़ है? यदि ब्रह्मकी है तो यह चेतना ब्रह्मकी है या इसीकी है? यदि ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरा और स्वभाव स्वभावीके

तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास और स्वामीका सम्बन्ध कैसे बनता है ? दास और स्वामीका सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह अपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब मैं अंश हूँ व "जो तू है सो मैं हूँ"— ऐसा कहना भूठा हुआ। और यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना असम्भव है, ऐसी बुद्धि कैसे हुई ? इसलिये "मैं दास हूँ" ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग-अलग पदार्थ हों। और "तेरा मैं अंश हूँ" ऐसा कहना बनता ही नहीं। क्योंकि 'तू" और "मैं" ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्न कैसे होंगे ? अंशी तो कोई भिन्न बस्तु है नहीं, अंशोंका समुदाय वही अंशी है। और तू है सो मैं हूँ—ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने सो कैसे सम्भव है ? इसलिये अम छोड़कर निर्णय करना। तथा कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारएगमें फलकी समानता हो, सो कैसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निर्णय करके पश्चात् भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। इस प्रकार निर्णुएगिक्तिका स्वरूप बतलाया।

तथा जहाँ काम-क्रोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योंका वर्णन करके स्तृति भ्रादि करें उसे सगुराभक्ति कहते हैं। वहाँ सगुराभक्तिमें लोकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक-नायिकाका करते हैं वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैं। स्वकीया-परकीया खी सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियोंके वस्त्र चुराना, दिध लूटना, स्त्रियोंके पैर पड़ना, स्त्रियोंके ग्रागे नाचना इत्यादि जिन कार्योंको करते संसारी जीव भी लिखत हों उन कार्योंका करना ठहराते हैं; सो ऐसा कार्य श्रतिकामपीड़ित होनेपर ही बनता है। तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह क्रोधके कार्य हैं। ग्रुपनी महिमा दिखानेके ग्रुयं उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य हैं। ग्रुपने छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य है। विषयसामग्री प्राप्तिके ग्रुयं यत्न किये कहते हैं सो यह लोभके कार्य हैं। कौतूहलादिक किये कहते है सो हास्यादिकके कार्य हैं। —ऐसे यह लोभके कार्य हैं। कौतूहलादिक किये कहते हैं सो माम-क्रोधादिके उत्पन्न कार्योंको प्रगट करके कहते हैं कि—हम स्तुति करते हैं; सो काम-क्रोधादिके कार्य ही स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे? जिनकी लोकमें, शास्त्रमें ग्रत्यन्त निन्दा पायी जाती है उन कार्योंका वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य हुगा। हम

पूछते हैं—कोई किसीका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्योहीका निरूपण करके कहे कि किसीने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही बुरा हुग्ना। पक्षपात रहित न्याय करो। यदि पक्षपातसे कहोगे कि—ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसलिये किये ? ऐसे निद्य कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि—प्रवृत्ति चलानेके ग्रंथ किये, तो परस्त्री सेवन ग्रादि निद्य कार्योंकी प्रवृत्ति चलानेमें ग्रापको व ग्रन्यको क्या लाभ हुग्ना ? इसलिये ठाकुरको ऐसा कार्य करना सम्भव नहीं है। तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया। इसलिये ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है—स्तुति नहीं है। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणोंका वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं व उन्हींमें ग्रनुराग ग्राता है। सो काम-क्रोधादि कार्योंका वर्णन करते हुए ग्राप भी काम-क्रोधादिरूप होगा ग्रथवा काम-क्रोधादिमें ग्रनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो भले नहीं हैं। यदि कहोगे—भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया ? उनका ग्रनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की ? यदि यह भाव ही भले हों तो ब्रह्मचर्यको व क्षमादिकको भला किसलिये कहें ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है।

तथा सगुए। भक्ति करनेके प्रथं राम-कृष्णादिकी मूर्ति भी शृंगारादि किये, वकत्वादि सहित, श्ली ग्रादि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम-क्रोधादिभाव प्रगट हो ग्रायें। ग्रोर महादेवके लिगहीका आकार बनाते हैं। देखो विडम्बना, जिसका नाम लेनेसे लाज ग्राती है, जगत् जिसे ढँक रखता है, उसके आकारकी पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य ग्रंग नहीं थे ? परन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती है। तथा सगुण भक्तिके ग्रंथ नानाप्रकारकी विषयसामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम ठाकुरका करते हैं शौर स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि बनाते हैं ग्रीर ठाकुरको भोग लगाया कहते हैं, फिर ग्राप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका भक्षणादि करते हैं। सो यहाँ पूछते हैं—प्रथम तो ठाकुरके क्षुधा-तृषाकी पीड़ा होगी; न हो तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भव है ? ग्रीर क्षुधादिसे पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुःखी हुग्रा, ग्रीरोंका दुःख कैसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके ग्रंथ ग्रंपण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, ग्रपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा-को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे प्रहुण करना योग्य है; परन्तु आप राजाको भेंट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं ग्रीर श्रीप ही "राजाने मुसे इनाम दी"—ऐसा

कहकर उसे श्रंगीकार करे तो यह खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति तो हुई नहीं हास्य करना हुआ। फिर ठाकुर श्रौर तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो तूने भेंट की, पश्चात् ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, ग्रपने श्राप ग्रहण किसलिये करता है ? श्रौर तू कहेगा—ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। श्रौर यदि एक हो तो भेंट करना, प्रसाद कहना भूठा हुआ। एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसलिये भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है।

तथा ठाकुरजीके अर्थ नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुओं में संसारियोंके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुरका लेना और इन्द्रियोंके विषय अपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़िकयाँ गुड़ा-गुड़ियोंका खेल बनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुगा नहीं है। तथा बाल-ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे अपने विषयोंका पोषणा करते हैं और कहते हैं — यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सगुगा भक्तिमें पायी जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे मिथ्या दिखाया। अब अन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्गका स्वरूप बतलाते हैं —

#### [ ज्ञानयोग मीमांसा ]

एक श्रद्धेत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्या-पना तो पहले कहा ही है। तथा अपनेको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधिदक व शरीरादिकको अम जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो यह अम है। आप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा ? तथा अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधिदिक होते देखे जाते हैं, और शरीरादिकका संयोग देखा जाता है, सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्तमानमें इनका सद्भाव मानना अम कैसे हुआ ? फिर कहते हैं—मोक्षका उपाय करना भी अम है। जैसे— रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था सो अम था, अम मिटनेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो अम था, अम मिटने पर आप ब्रह्म ही है।—सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो अम

है, भीर भाप काम-कोधादि सहित अगुद्ध हो रहा है उसे अगुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा ? शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा। सो भुठे भ्रमसे भ्रपनेको शुद्धब्रह्म माननेसे क्या सिद्धि है ? तथा तू कहेगा-यह काम-कोघादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा है। तो तुभसे पूछते हैं---मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-क्रोधादिक भी तेरे ही हए; श्रीर नहीं है तो तू ज्ञानस्वरूप है या जड है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इन्द्रिय द्वारा ही होता दिखायी देता है। इनके बिना कोई ज्ञान बतलाये तो उसे तेरा मलग स्व-रूप मानें, सो भासित नहीं होता । तथा "मनज्ञाने" धातुसे मन शब्द उत्पन्न होता है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला; परन्तू श्रलग कोई भासित नहीं होता। तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे करता है ? यह तो बनता नहीं है। तथा तू कहता है - ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है ? यदि तू ही है तो तेरे "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है वह तो मन-स्वरूप ही है, मनसे ग्रलग नहीं है; ग्रीर ग्रपनत्व मानना तो ग्रपनेहीमें होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें भ्रपनत्व नहीं माना जाता । सो मनसे न्यारा ब्रह्म है, तो मनरूप ज्ञान ब्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रह्म और ही है तो त ब्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोडकर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियाँ तो शरीरका स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो म्रात्माका स्व-रूप है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमागुत्रोंका पूंज है, वह शरीरहीका ग्रंग है, उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते हैं सो सर्व ग्रात्माका स्वरूप है। विशेष इतना - जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोषादिक भ्रौपाधिकभाव हैं, उनसे श्रात्मा श्रशुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिटेंगे श्रीर जानपनेके मन-इन्द्रियकी ग्राधीनता मिटेगी तब केवलज्ञानस्वरूप ग्रात्मा शृद्ध होगा। इसी प्रकार बृद्धि-ग्रहङ्कारा-दिक भी जानलेना; क्योंकि मन भ्रौर बृद्धि भ्रादिक एकार्थ हैं भ्रौर ग्रहंकारादिक हैं वे काम-क्रोधादिकवत श्रौपाधिकभाव हैं; इनको श्रपनेसे भिन्न जानना भ्रम है। इनको श्रपना जानकर भ्रौपाधिकभावोंका भ्रभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसं इनका अभाव न होसके और अपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्व-च्छन्द प्रवर्तते हैं; काम-क्रोधादिक भावोंको बढ़ाकर विषयसामग्रियोंमें व हिंसादिक कार्योंमें तत्पर होते हैं।

तथा ग्रहंकारादिके त्यागको भी वे ग्रन्यथा मानते हैं। सर्वको परब्रह्म मानना, कहीं ग्रपनत्व न मानना उसे ग्रहंकारका त्याग बतलाते हैं सो मिथ्या है; क्योंकि कोई ग्राप

है या नहीं ? यदि है तो श्रापमें ग्रपनत्व कैसे न मानें ? यदि श्राप नहीं है तो सर्वको ब्रह्म कौन मानता है ? इसलिये शरीरादि परमें भ्रहंबुद्धि न करना, वहाँ कर्ता न होना सो अहंकारका त्याग है। अपनेमें अहंबुद्धि करनेका दोष नहीं है। तथा सर्वको समान जानना, किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेषका त्याग बतलाते है वह भी मिथ्या है; क्योंकि सर्वे पदार्थ समान नहीं हैं िकोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उन्हें समान कैसे मानेंं ? इसलिये परद्रव्योंको इष्ट-ग्रनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थीका विशेष जाननेमें तो कुछ दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य मोक्षमार्गरूप भावोंकी अन्यथा कल्पना करते हैं। तथा ऐसी कल्पनासे कूशील सेवन करते हैं, अभध्य भक्षण करते हैं, वर्णादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तते हैं। जब कोई पूछे तब कहते हैं - यह तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रारव्ध (-भाग्य ) है वैसा होता है, श्रथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैसा होता है, हमको तो विकल्प नहीं करना। सो देखो भूठ, ग्राप जान-जानकर प्रवर्तता है उसे तो शरीरका धर्म बतलाता है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारब्ध (-भाग्य ) कहता है, ग्रौर ग्राप इच्छा-से सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बतलाता है। विकल्प करता है ग्रीर कहता है—हम-कोतो विकल्प नहीं करना। सो धर्मका ग्राश्रय लेकर विषयकषाय सेवन करना है, इसलिये ऐसी भूठी युक्ति बनाता है। यदि अपने परिएगम किंचित भी न मिलाये तो हम इसका कर्तव्य न मानें। जैसे-ग्राप ध्यान घरे बैठा हो, कोई ग्रपने ऊपर वस्त्र डाल गया, वहाँ भ्राप किंचित् सुखी न हुभ्रा; वहाँ तो उसका कर्त्तव्य नहीं है यह सच है, भ्रौर श्राप वस्नको म्रंगीकार करके पहिने, भ्रपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि अपना कर्तव्य नहीं माने तो कैरो सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, ग्रभक्ष्य भक्षगा करना इत्यादि कार्य तो परिस्णाम मिले बिना होते ही नहीं; वहाँ अपना कर्तव्य कैसे न मानें ? इसलिये यदि काम-क्रोधादिका श्रभाव ही हुआ हो तो वहाँ किन्हीं क्रियाओं में प्रवृत्ति सम्भव ही नहीं है। श्रौर यदि काम-कोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव थोड़े हों तदनुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छन्द होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है ।

## [ पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध ]

तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अपनेको ज्ञानी मानते हैं। वहाँ इडा, पिगला, सुषुम्णारूप नासिकाद्वारसे पवन निकले, वहाँ वर्णादिक भेदोंसे पवनहीकी पृथ्वी तत्त्वादिरूप कल्पना करते हैं। उसके विज्ञान द्वारा किंचित् साधनासे निमित्तका ज्ञान होता है इसलिये जगतको इष्ट-अनिष्ट बतलाते हैं, आप महन्त कहलाते हैं, सो यह

तो लौकिक कार्यं है, कहीं मोक्षमागं नहीं है। जीवोंको इष्ट-ग्रानिष्ट बतलाकर उनके राग-द्रेष बढ़ाये और अपने मान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमें क्या सिद्धि है? तथा प्राणायामादिका साधन करे, पवनको चढ़ाकर समाधि लगायी कहे, सो यह तो जिस प्रकार नट साधना द्वारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना द्वारा पवनसे क्रिया की। हस्तादिक और पवन यह तो शरीरहीके अंग हैं; इनके साधनेसे आत्महित कैसे सधेगा? तथा तू कहेगा—वहाँ मनका विकल्प मिटता है, सुख उत्पन्न होता है, यमके वशीभूतपना नहीं होता, सो यह मिथ्या है। जिस प्रकार निद्रामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है, उसी प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वहाँ मनको रोक रखा है, कुछ वासना तो मिटी नहीं है; इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते, और चेतना बिना सुख कौन भोगता है? इसलिये सुख उत्पन्न हुग्ना नहीं कहते। तथा इस साधनावाले तो इस क्षेत्रमें हुए हैं, उनमें कोई अमर दिखायी नहीं देता। अग्नि लगानेसे उनका भी मरण होता दिखायी देता है, इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैं—यह भूठो कल्पना है।

तथा जहाँ साधनामें किंचित् चेतना रहे और वहाँ साधनासे शब्द सुने उसे 'अनहद नाद' बतलाता है। सो जिस प्रकार वीएगादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना है, उसी प्रकार उसके सुननेसे सुख मानना है। यहाँ तो विषयपोषण हुम्रा, परमार्थ तो कुछ नहीं है। तथा पवनके निकलने—प्रविष्ट होनेमें ''सोहं'' ऐसे शब्दकी कल्पना करके उसे 'अजपा जाप' कहते हैं। सो जिस प्रकार तीतरके शब्दमें 'तू ही' शब्दकी कल्पना करते हैं, कहीं तीतर अर्थका अवधारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता। उसी प्रकार यहाँ 'सोहं' शब्दकी कल्पना है कुछ पवन अर्थ अवधारण करके ऐसे शब्द नहीं कहते, तथा शब्दके जपने—सुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नहीं है, अर्थका अवधारण करनेसे फलप्राप्ति होती है।

"सोहं" शब्दका तो अर्थ यह है "सो मैं हूँ।" यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये कि— 'सो' कौन? तब उसका निर्णय करना चाहिये; क्योंकि तत् शब्दको और यत् शब्दको नित्य सम्बन्ध है। इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमें अहंबुद्धि धारण करनेमें "सोहं" शब्द बनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो ''सोहं" शब्द सम्भव नहीं है; परको अपनेरूप बतलानेमें "सोहं" शब्द सम्भव है। जैसे—पुरुष आपको आप जाने, वहाँ "सो मैं हूँ" ऐसा किसलिये विचारेगा? कोई अन्य जीव जो अपनेको न पहिचानता हो, और कोई अपना लक्षण न जानता हो, तब उससे कहते हैं—"जो ऐसा है सो मैं हूँ;" उसी प्रकार यहाँ जानना। तथा कोई ललाट, भ्रमर धौर नासिकाके अग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी आदिका ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूर्तिक वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है? तथा ऐसे साधनसे किंचित् अतीत-प्रनागतादिकका ज्ञान हो, व बचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-आकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्व लौकिक कार्य हैं; देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पायी जाती है। इनसे कुछ अपना भला तो होता नहीं है; भला तो विषयकषायकी वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषएा करनेके उपाय हैं; इसलिये यह सर्व साधन किंचित् भी हितकारी नहीं हैं। इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है और हित सघता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही ऐसे साधनमें लगते हैं। तथा किसीको बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन बतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धवादिकको परम भक्त कहकर उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीसे तरना बतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। इस प्रकार मोक्षमागंको अन्यथा प्ररूपित करते हैं।

## [ अन्यमत कन्यित मोक्षमार्गकी मीमांसा ]

तथा मोक्षस्वरूपको भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे बतलाते हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि—वैकुण्ठधाममें ठाकुर-ठकुराणी सहित नाना भोगविलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है, सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत् विषयासक्त होरहे हैं; सो जैसे राजादिक हैं वैसे ही ठाकुर हुए। तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तब ठाकुरके पराधीन-पना हुआ। और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजाकी चाकरो करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कैसे होगा? इसलिये यह भी नहीं बनता।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं—ईश्वरके समान ग्राप होता है, सो भी मिथ्या है। यदि उसके समान ग्रोर भी ग्रलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए। लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा? सभी ठहरें तो भिन्न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा। एक ही है तो समानता नहीं हुई। न्यून है उसको नीचपनेसे उच्च होनेकी ग्राकुलता रही, तब सुखी कैसे होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसारमें होता है, उसी प्रकार छोटा-बड़ा ईश्वर मुक्तिमें भी हुग्रा सो नहीं बनता।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि—वैकुष्ठमें दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है; सो यह भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मूर्तिक ग्रचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे सम्भव है? तथा ज्योतिमें ज्योति मिलने पर यह ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है? यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जायगी, तब ज्योतिमें हीनाधिकपना होगा; ग्रौर विनष्ट हो जाती है तो श्रपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानें? इसलिये ऐसा भी बनता नहीं है।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि—ग्रात्मा ब्रह्म ही है, मायाका श्रावरण मिटने पर मुक्ति ही है, सो यह भी मिथ्या है। यह मायाके श्रावरण सहित था तब ब्रह्मसे एक था कि ग्रलग था? यदि एक था तो ब्रह्म ही मायारूप हुग्ना और ग्रलग था तो माया दूर होनेपर ब्रह्ममें मिलता है तब इसका ग्रस्तित्व रहता है या नहीं? यदि रहता है, तो सर्वज्ञको तो इसका ग्रस्तित्व ग्रलग भासित होगा, तब संयोग होनेसे मिले कहो, परन्तु परमार्थसे तो मिले नहीं हैं। तथा ग्रस्तित्व नहीं रहता है तो ग्रपना ग्रभाव होना कौन चाहेगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता।

तथा कितने ही एक प्रकारसे मोक्षको ऐसा भी कहते हैं कि—बुद्धि स्नादिकका नाश होनेपर मोक्ष होता है। सो शरीरके श्रंगभूत मन, इन्द्रियोंके स्नाधीन ज्ञान नहीं रहा। काम-क्रोधादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना बनता है, श्रौर वहाँ चेतनताका भी स्नभाव हुन्ना मानें तो पाषागादि समान जड़ स्रवस्थाको कैसे भला मानें ? तथा भला साधन करनेसे तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपनेका स्नभाव होना कैसे मानें ? तथा लोकमें ज्ञानकी महंततासे जड़पनेकी तो महंतता नहीं है, इसलिये यह नहीं बनता। इसी प्रकार स्रनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षको बतलाते हैं सो कुछ यथार्थ तो जानते नहीं हैं, संसार श्रवस्थाकी मुक्ति ग्रवस्थामें कल्पना करके स्रपनी इच्छानुसार बकते हैं। इस प्रकार वेदान्तादि मतोंमें श्रन्यथा निरूपण करते हैं।

#### [ ग्रुस्लिम मत सम्बन्धी विचार ]

तथा इसी प्रकार मुसलमानोंके मतमें अन्यथा निरूपण करते हैं। जिस प्रकार वे ब्रह्मको सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्त्ता हर्त्ता मानते हैं उसी प्रकार यह खुदाको मानते हैं। तथा जैसे वे अवतार हुए मानते हैं वैसे ही यह पैगम्बर हुए मानते हैं। जिस प्रकार वे पुण्य-पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहराते हैं उसी प्रकार यह खुदाको ठहराते हैं। तथा जिस प्रकार वे गाय आदिको पूज्य कहते हैं उसी प्रकार

यह सूश्चर श्रादिको कहते हैं। सब तियंचादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भिक्तिसे मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भिक्तिसे कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं दयाका, पोषण, कहीं हिसाका पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, कहीं कतल करनेका पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करनेका, कहीं विषय सेवनका पोषण करते हैं उसी प्रकार यह भी पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस-मिंदरा, शिकार ग्रादिका निषेच करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका श्रंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेच व श्रंगीकार करना बतलाते हैं।—ऐसे ग्रनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक श्रीर-श्रीर हैं, तथापि प्रयोजनभूत श्रयंकी एकता पायो जाती है। तथा ईश्वर, खुदा श्रादि मूल श्रद्धानकी तो एकता है श्रीर उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह विपरोतरूप विषयकषायके पोषक, हिसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना। इस प्रकार इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे कि—यह मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान इन मतोंमें कैसे प्रवर्तते हैं ?

समाधान: — जीवोंके मिध्यावासना ग्रनादिसे है सो इनमें मिध्यात्वहीका पोषए। है। तथा जीवोंको विषय कषायरूप कार्योंकी चाह वर्तती है सो इनमें विषय-कपायरूप कार्योंहीका पोषए। है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें विषयकपायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकिनंद्यपनाको भी लाँधकर, पापभी जानकर जिन कार्योंको करना चाहे उन कार्योंको करते धर्म बतलायें तो ऐसे धर्ममें कौन नहीं लगेगा? इसलिये इन धर्मोंको विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित् तू कहेगा—इन धर्मोंमें विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं? सो जिस प्रकार चमक दिये विना खोटा द्रव्य (सिक्का) नहीं चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना भूठ नहीं चलता, परन्तु सर्वके हित प्रयोजनमें विषयकषायका ही पोषए। किया है। जिस प्रकार गीतामें उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तमें युद्ध निरूपए। करके स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया; उसी प्रकार अन्य जानना। तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होती है। देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत प्रधान होगये, हिन्दू घट गये; हिन्दुओंमें ग्रीर तो बढ़ गये, जैनी घट गये। सो यह कालका दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्रमें इसकाल मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है।

ग्रब, पण्डितपनेके बलसे कल्पित गुक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें जो तत्त्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपए। करते हैं:—

#### [ सांख्यमत निराकरण ]

वहाँ सांख्यमतमें पच्चीसतत्त्व मानते हैं सो कहते हैं - सत्त्व, रजः, तमः यह तीन गुरा कहते हैं। वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्नता) होता है, रजोगूरा द्वारा चित्त-की चंचलता होती है, तमोगुए। द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं। इनरूप भ्रवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बृद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम महतत्त्व है। उससे ग्रहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैं। वहाँ पाँच तो ज्ञान इन्द्रियाँ होती हैं - स्पर्शन, रसना, घाएा, चक्ष, श्रोत्र। तथा एक मन होता है। तथा पाँच कर्मइन्द्रियाँ होती हैं-वचन, चरएा, हस्त, लिंग, गूदा। तथा पाँच तन्मात्रा होती हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पर्ध, शब्द । तथा रूपसे ग्रग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथ्वी, स्पर्शसे प्रवन, शब्दसे ग्राकाश—इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं; इनसे भिन्न निर्गु एा कर्ता-भोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतत्त्व कहते हैं सो यह कल्पित हैं, क्योंकि राजसादिक गूरा आश्रय बिना कैसे होंगे ? इनका आश्रय तो चेतन द्रव्य ही सम्भव है। तथा इनसे बृद्धि हुई कहते हैं सो बृद्धि नाम तो ज्ञानका है, ग्रौर ज्ञानगुराधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुआ कैसे मानें ? कोई कहे — बृद्धि श्रलग है, ज्ञान श्रलग है, तब मन तो पहले सोलह-मात्रामें कहा, श्रीर ज्ञान श्रलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे श्रहंकार हुश्रा कहा सो पर-वस्तुमें "मैं करता हूँ" ऐसा माननेका नाम ग्रहंकार है, साक्षीभूत जाननेसे तो ग्रहंकार होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? तथा ग्रहंकार द्वारा सोलहमात्राएँ कहीं, उनमें पाँच ज्ञानइन्द्रियाँ कहीं, सो शरीरमें नेत्रादि श्राकाररूप द्रव्येन्द्रियाँ हैं वे तो पृथ्वी श्रादिवत जड़ देखी जाती हैं श्रीर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रियाँ हैं सो ज्ञानरूप हैं, श्रहंकारका क्या प्रयोजन है ? कोई-किसीको-ग्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमें श्राता है ? वहाँ ग्रहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत् ही मन है; क्योंकि द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। तथा पाँच कर्मइन्द्रियाँ कहते हैं सो यह तो शरीरके भ्रंग हैं, मूर्तिक हैं। अमूर्तिक ग्रहंकारसे इनका उत्पन्न होना कैसे

प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गण्य षोडशकः ।
 तस्मादिष षोडशकात्पंचभ्यः पंच भूतानि ॥ (सांख्य का० १२)

मानें ? तथा कर्मइन्द्रियां पाँच ही तो नहीं हैं, शरीरके सर्व ग्रंग कार्यकारी हैं। तथा वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है, इसलिये सूंड, पूंछ इत्यादि ग्रंग भी कर्म इन्द्रियां हैं; पाँचहीकी संख्या किसलिये कहते हैं ? तथा स्पर्शादिक पाँच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ ग्रलग वस्तु नहीं हैं, वे तो परमाणुग्रोंसे तन्मय गुण हैं; वे भलग कैसे उत्पन्न हुए ? तथा ग्रहंकार तो ग्रमूर्तिक जीवका परिणाम है, इसलिये यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए मानें ? तथा इन पाँचोंसे ग्राग्न ग्रादि उत्पन्न कहते हैं सो प्रत्यक्ष भूठ है। रूपादिक ग्रीर ग्राग्न ग्रादिकके तो सहभूत गुणागुणी सम्बन्ध है, कथनमात्र भिन्न हैं, वस्तुभेद नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भासित नहीं होते, कथन मात्रसे भेद उत्पन्न करते हैं; इसलिये रूपादिसे ग्राग्न ग्रादि उत्पन्न हुए कैसे कहें ? तथा कहनेमें भी गुणोमें गुण हैं, गुणसे गुणी उत्पन्न हुग्रा कैसे माने ?

तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परन्तु उसका स्वरूप श्रव्यक्त कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समसे। कैसा है, कहाँ है, कैसे कर्ता-हर्ता है सो बतला। जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे श्रन्यथापना भासित होगा। इस प्रकार सांख्यमत द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना।

तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हैं; सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं। तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक नहीं घटते। प्रकृतिका कर्तव्य माने, ग्राप ग्रकर्ता रहे, तो किसलिये ग्राप रागादिक कम करेगा? इसलिये यह मोक्षमार्ग नहीं है।

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो पच्चीस तत्त्वों में चौवीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; ग्रीर कोई जीव पदार्थ पचीस तत्त्वों कहा ही नहीं। तथा पुरुषहीको प्रकृतिका संयोग होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हैं, पश्चात् साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है—ऐसा सिद्ध हुग्ना, एक पुरुष न ठहरा।

तथा प्रकृति पुरुषकी भूल है या किसी व्यंतरीवत् भिन्न ही है, जो जीवको ग्रा लगती है ? यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्पन्न हुए कैसे मानें ? ग्रोर ग्रलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका ठहरा । पुरुषका कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा, तब किसलिये उपदेश देते हैं ? इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है। तथा वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम यह तीन प्रमाश कहते हैं, परम्तु उनके सत्थ-प्रसत्यका निर्णय जैनके न्यायग्रन्थोंसे जानना।

तथा इस सांख्यमतमें कोई तो ईश्वरको मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुषको ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिवको, कितने ही नारायणको देव मानते हैं। अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मतमें कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं; कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहिनते हैं; इत्यादि अनेक प्रकारसे भेष धारण करके तत्त्वज्ञानके आश्रयसे महंत कहलाते हैं। इस प्रकार सांख्यमतका निरूपण किया।

# [ नैयायिक मत-निराकरण ]

तथा शिवमतमें दो भेद हैं—नैयायिक, वैशेषिक । वहाँ नैयायिकमतमें सोलह तत्त्व कहते हैं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तर्क, निर्ण्य, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाित, निग्रहस्थान । वहाँ प्रमाण चार प्रकारके कहते हैं—प्रत्यक्ष, श्रनुमान, शब्द, उपमा । तथा आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं । तथा "यह क्या है ?" उसका नाम संशय है । जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है । जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो दृष्टान्त है; दृष्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है । तथा श्रनुमानके प्रतिज्ञा आदि पांच अंग वह अवयव हैं । संशय दूर होनेपर किसी विचारसे ठीक हो सो तर्क है । प्रश्चात् प्रतीतिरूप जानना सो निर्ण्य है । ग्राचार्य-शिष्यमें पक्ष—प्रतिपक्ष द्वारा श्रम्यास सो वाद है । जाननेकी इच्छारूप कथामें जो छल-जाित आदि दृष्णा हो सो जल्प है । प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है । सच्चे हेतु नहीं हैं ऐसे असिद्ध आदि भेद सहित हेत्वाभास है । छलसहित वचन सो छल है । सच्चे दूष्णा नहीं हैं ऐसे दूष्णा-भास सो जाित है, जिससे प्रतिवादीका निग्रह हो सो निग्रह स्थान है ।

इस प्रकार संशयादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैं नहीं। ज्ञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे हैं, सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा? काम-कोषादि भावको मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नहीं है, पंडिताईकी नाना युक्तियाँ बनायीं, सो यह भी एक चातुर्य है; इसलिये यह तत्त्व तत्त्वभूत नहीं हैं।

फिर कहोगे—इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्वोंका निर्णय नहीं कर सकते, इसलिये यह तत्त्व कहे हैं; सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं कि— व्याकरण पढ़नेंसे अर्थका निर्णय होता है, व भोजनादिकके अधिकारी भी कहत हैं कि—भोजन करनेसे शरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निर्णय करनेमें समर्थ होते हैं, सो ऐसी युक्ति कार्यंकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि—व्याकरण, भोजनादिक तो अवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नहीं हैं, लौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैं उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्त्व भी लौकिक (कार्य) साधनेको ही कारण होते हैं। जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु—पुरुषादिमें संशयादिकका निरूपण किया। इसलिये जिनको जाननेसे अवश्य काम-क्रोधादि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। फिर कहोगे कि—प्रमेय तत्त्वमें आत्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं, प्रमितिका विषय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहे ? आत्मा आदि तत्त्व कहना थे।

तथा स्नात्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भासित होता है। जैसे आत्माके दो भेद कहते हैं—परमात्मा, जीवात्मा। वहाँ परमात्माकों सर्वका कर्ता बतलाते हैं। वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि—यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुम्रा है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न है जैसे—घटादिक। परन्तु यह अनुमानाभास है; क्योंकि ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्यरूप पदार्थ भी हैं। जो अकार्य हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जैसे—सूर्य बिम्बादिक। क्योंकि अनेक पदार्थोंके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ कृतिम हैं सो मनुख्यादिक द्वारा किये होते हैं, कोई अकृतिम हैं सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं इसलिये ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर भिन्न-भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात् भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार अन्य तत्त्वोंको मिथ्या प्ररूपित करते हैं. तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जैन ग्रन्थोंसे परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे कल्पित तत्त्व जानना।

# [ वैशेषिकमत निराकरण ]

तथा वैशेषिकमतमें छह तत्त्व कहे हैं। द्रव्य, गुएा, कर्म, सामान्य, विशेष, सम-वाय। वहाँ द्रव्य नौ प्रकार है—पृथ्वी, जल, ग्रग्नि, वायु, ग्राकाश, काल, दिशा, ग्रात्मा,

मन। वहाँ पृथ्वी, बल, अग्नि और वायुके परमाणु भिन्न-भिन्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; उनसे कार्यरूप पृथ्वी आदि होते हैं सो अनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। ईंधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखे जाते हैं, अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा—वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उनरूप होते हैं, सो प्रत्यक्षको असत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कह तो इसी प्रकार मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसिलये सब परमाणुओंकी एक पुद्गलरूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिएामित होती है।

तथा इन पृथ्वी ग्रादिका कहीं पृथक् शरीर ठहराते हैं, सो मिण्या ही है; क्योंकि उसका कोई प्रमारा नहीं है। स्रौर पृथ्वी स्रादि तो परमारा पिण्ड हैं, इनका शरीर धन्यत्र, यह अन्यत्र ऐसा सम्भव नहीं है इसलिये यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ घटके नहीं ऐसी जो पोल उसे भ्राकाश कहते हैं; क्षरा, पल भ्रादिको काल कहते हैं, सो यह दोनों ही श्रवस्तु हैं; यह सत्तारूप पदार्थ नहीं हैं। पदार्थींके क्षेत्र-परिग्रामनादिकका पूर्वापर विचार करनेके प्रर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है ही नहीं; श्राकाशमें खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा ब्रात्मा दो प्रकारसे कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक् पदार्थ नहीं है। भावमन तो ज्ञानरूप है सो प्रात्माका स्वरूप है, द्रव्यमन परमाणुद्योंका पिण्ड है सो शरीरका ग्रंग है। इस प्रकार यह द्रव्य कल्पित जानना । तथा चौवीस गूरा कहते हैं--स्पर्श, रस, गंध, वर्र्श, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिगाम, पृथक्त, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, धर्म, श्रधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनमें स्पर्शादिक गुरा तो परमाणुत्रोंमें पाये जाते हैं; परन्तु पृथ्वीको गंधवती ही कहना, जलको शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिध्या है, क्योंकि किसी पृथ्वीमें गंधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई जल उष्ण देखा जाता है-इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। तथा शब्दको ध्राकाशका गुरा कहते हैं सो मिथ्या है; शब्द तो भींत ग्रादिसे रुकता है, इसलिये मूर्तिक है भीर श्राकाश श्रमूर्तिक सर्वव्यापी है। भींतमें श्राकाश रहे श्रौर शब्द गुएा प्रवेश न कर सके यह कैसे बनेगा ? तथा संख्यादिक हैं सो वस्तुमें तो कुछ हैं नहीं, अन्य पदार्थकी भ्रपेक्षा भ्रन्य पदार्थकी हीनाधिकता जाननेको अपने ज्ञानमें संख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार करते हैं। तथा बुद्धि ग्रादि हैं सो ग्रात्माका परिएामन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तो आत्माका गुरा है ही, और मनका नाम है तो मन तो द्रव्योंमें कहा ही था, यहाँ गुरा 17

किसलिये कहा ? तथा सुखादिक हैं सो आत्मामें कदाचित् पाये जाते हैं, आत्माके लक्षराभूत तो यह गुरा हैं नहीं, अव्यासपनेसे लक्षराभास हैं। तथा स्निग्घादि पुद्गल-परमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्निग्घ, गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिये स्पर्श गुरामें गिमत हुए, अलग किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुरा जलमें कहा, सो ऐसे तो अग्नि आदिमें ऊर्घ्वगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्व कहना थे या सामान्यमें गिमत करना थे। इस प्रकार यह गुरा कहे वे भी कल्पित हैं।

तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते हैं — उत्क्षेपण, ग्रवक्षेपण, ग्राकुंचन, प्रसारण, गमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इनको ग्रलग कहनेका ग्रर्थ क्या ? तथा इतनी ही चेष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैं। तथा इनको ग्रलग ही तस्व संज्ञा कही, सो या तो ग्रलग पदार्थ हों तो उन्हें ग्रलग तस्व कहना था, या काम-क्रोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तस्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं। ग्रीर ऐसे ही कह देना हों तो पाषाणादिककी ग्रनेक ग्रवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो, कुछ साध्य नहीं है।

तथा सामान्य दो प्रकारसे है—पर और अपर । वहाँ पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है। तथा जिनकी नित्य द्रव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; अयुतसिद्ध सम्बन्धका नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो बहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक वस्तुमें भेदकल्पना द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अपने विचारहीमें होते हैं, कोई अलग पदार्थ तो हैं नहीं। तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, आधारादिक कारकोंके अनेक प्रकार वस्तुमें सम्भवित हैं, इसलिये या तो सर्व कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना थे। इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्त्व किल्पत जानना। तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। सो इनके सत्य-असत्यका निर्णय जैन न्याय ग्रन्थोंसे जानना।

तथा नैयायिक तो कहते हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दु:खोंके अभावसे आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है। और वैशेषिक कहते हैं—चौवीस गुर्गोमें बुद्धि

<sup>#</sup> देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रादि दार्शनिक प्रन्योंसे जानना चाहिये।

धादि नौ गुर्णोंका ध्रभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका ग्रभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञानका है ग्रीर ज्ञानका श्रधिकररणपना ग्रात्माका लक्षरण कहा था; श्रव ज्ञानका श्रभाव होनेपर लक्षरणका ग्रभाव होनेसे लक्ष्यका भी ग्रभाव होगा, तब ग्रात्माकी स्थिति किस प्रकार रही ? ग्रीर यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही, ग्रीर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ द्रव्यमनका नाम बुद्धि कैसे होगा ? तथा मनवत् ही इन्द्रियाँ जानना । तथा विषयका श्रभाव हो, तो स्पर्शादि विषयोंका जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? ग्रीर उन विषयोंका ग्रभाव होगा तो लोकका ग्रभाव होगा ! तथा मुखका ग्रभाव कहा, सो मुखनहीके ग्रथं उपाय करते हैं, उसका जब ग्रभाव होगा, तब उपादेय कैसे होगा ? तथा यदि वहाँ ग्राकुलतामय इन्द्रियजनित मुखका ग्रभाव हुगा कहें तो यह सत्य है; क्योंकि निराकुलता लक्षरा ग्रतीन्द्रिय मुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्भव है, इसलिये मुखका ग्रभाव नहीं है । तथा शरीर, दु:ख, द्रेषादिकका वहाँ ग्रभाव कहते हैं सो सत्य है ।

तथा शिवमतमें कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके स्वरूपका ग्रन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना। तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिह्नों सहित भेष होते हैं सो ग्राचारादि भेदसे चार प्रकार हैं:—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख। सो यह रागादि सहित हैं इसलिये सुलिंग नहीं हैं। इस प्रकार शिवमतका निरूपण किया। ग्रब मीमांसक मतका स्वरूप कहते हैं।

#### [ मीमांसक मत निराकरण ]

मीमांसक दो प्रकारके हैं:—ब्रह्मवादी और कर्मवादा । वहाँ ब्रह्मवादो तो "यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है" ऐसा वेदान्तमें ग्रद्धेत ब्रह्मको निरूपित करते हैं; तथा "ग्रात्मामें लय होना सो मुक्ति" कहते हैं । इनका मिथ्यापना पहले दिखाया है सो विचारना । तथा कर्मवादी क्रिया, ग्राचार, यज्ञादिक कार्योंका कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं सो इन क्रियाग्रोंमें रागादिकका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं । तथा वहाँ 'भट्ट' और 'प्रभाकर' द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ हैं । वहां भट्ट तो छह प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, वेद, उपमा, ग्रर्थापत्ति, ग्रभाव । तथा प्रभाकर ग्रभाव बिना पाँच ही प्रमाण मानते हैं, सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रोंसे जानना । तथा वहाँ षट्कर्म सहित ब्रह्मसूत्रके घारक, शूदके ग्रन्नादिके त्यागो, गृहस्थाश्रम है नाम जिनका ऐसे मट्ट हैं । तथा वेदान्तमें यज्ञोपवीत रहित विप्रग्रन्नादिकके ग्राहो,

भगवत् है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस । सो यह कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिथ्यापना ग्रौर रागादिकका सद्भाव इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है ।

## [ जैमिनीयमत निराकरण ]

तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं :--

सर्वज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसलिये पहले वेदपाठ द्वारा कियामें प्रवर्तना वह तो नोदना (प्रेरणा), वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्मका साधन करना। जैसे कहते हैं कि — "स्वः कामोर्जिन यजेत्" स्वर्गाभिलाषी ध्रानिको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैं।

यहाँ पूछते हैं—शैव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेदको मानते हैं, तुम भी मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तस्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो क्या कारण है? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी प्रमाणता कैसे रही ? श्रौर यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर भगड़-निर्णय करके एकको वेदका अनुसारी अन्यको वेदसे पराङ्मुख ठहराग्रो। सो हमें तो यह भासित होता है—वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण है। इसलिये उसका अपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलग-अलग मतोंके अधिकारी हुए हैं। परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कैसे करें ? तथा अग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी ? इसी प्रकार अन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकारसे जैमिनीयमत किल्पत जानना।

#### [ बौद्धमत निराकरण ]

ग्रब बौद्धमतका स्वरूप कहते हैं:-

बौद्धमतमें चार ग्रार्यसत्य× प्ररूपित करते हैं—दुःख, ग्रायतन, समुदाय, मार्ग । वहाँ संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है । वह पाँच प्रकार÷का है—विज्ञान,

<sup>×</sup> दु:खमायतनं चैव ततः समुदयो मतः। मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः॥ ३६॥

दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः।
 विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारोरूपमेव च ॥ ३७ ॥ वि. वि.

वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। वहाँ रूपादिकका जानना सी विज्ञान है, सूख-दु:खका अनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जागना सो संज्ञा है, पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है, रूपका धारण सो रूप है। यहाँ विज्ञानादिको दु:ख कहा सो मिच्या है, दु:ख तो काम-क्रोधादिक हैं, ज्ञान दु:ख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि -- किसीके ज्ञान थोड़ा है और क्रोध-लोभादिक बहुत हैं सो दृ:खी है, किसीके ज्ञान बहुत है, काम-कोघादि ग्रल्प हैं व नहीं हैं सो सुखी है। इसलिये विज्ञानादिक दःख नहीं हैं। तथा भ्रायतन बारह कहे हैं--पाँच इन्द्रियां भ्रोर उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मन भ्रोर एक धर्मायतन । सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं ? सबको क्षिएक कहते हैं, तो इनका क्या प्रयोजन है ? तथा जिससे रागादिकके गएा उत्पन्न होते हैं ऐसा भ्रात्मा भ्रौर म्रात्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ महंरूप म्रात्मा भ्रौर ममरूप म्रात्मीय जानना, परन्तु क्षिण्क माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा सर्व संस्कार क्षिएक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा-एक ग्रवस्था नहीं रहती; सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षरणस्थायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह तो होता दिखायी नहीं देता, हम कैसे मानें ? तथा बाल-वृद्धादि भ्रवस्थामें एक भ्रात्माका म्रस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानते हैं ? यदि तु कहेगा---संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं ? जिसके हैं वह नित्य है या क्षिणिक है ? नित्य है तो सर्व क्षिणिक कैसे कहते हैं ? क्षिणिक है तो जिसका ग्राधार ही क्षितिक है उस संस्कारकी परम्परा कैसे कहते हैं ? तथा सर्वे क्षितिक हुन्ना तब न्नाप भी क्षिणिक हुमा। तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलको म्राप तो प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्गमें प्रवर्तता है ? तथा तेरे मतमें निरर्थक शास्त्र किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके प्रर्थ दिया जाता है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है।

तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद ग्रर्थात् निरोध उसे मोक्ष कहते हैं। परन्तु क्षिणिक हुग्रा तब मोक्ष किसको कहता है ? ग्रौर रागादिकका ग्रभाव होना

 <sup>\*</sup> रूपं पंचेन्द्रयाण्यर्थाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च ।
 तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चलुरादयाः ॥ ७ ॥
 वेदनानुभवः संज्ञा निमित्तोद्प्रह्णात्मिका ।
 संस्कारस्कन्धश्चतुभ्योंन्ये संस्कारास्त इमे त्रय ॥ १४ ॥
 विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति.....।

तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो अपना अभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा ? हिताहितका विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है, सो अपने अभावको ज्ञानी हित कैसे मानेगा ? तथा बौद्धमतमें दो प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान । इनके सत्यासत्यका निरूपण जैन शाखोंसे जानना । तथा यदि यह दो ही प्रमाण हैं तो इनके शाख्व अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ किया ? प्रत्यक्ष-अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शाख्व किसलिये बनाये ? तथा वहां सुगतका देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते हैं सो विडम्बनारूप है । तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्नमें भोजन करनेवाले इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्षिणकको भेष धारण करनेका क्या प्रयोज्ञन ? परन्तु महंतताके अर्थ कत्यित निरूपण करना और भेष धारण करनेका होता है।

इस प्रकार बौद्धोंके चार प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थको मानते हैं; सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायी देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। योगाचारोंके प्राचारसहित बुद्धि पायी जाती है तथा सब्यम हैं वे पदार्थके ग्राश्रय बिना ज्ञानहीं को मानते हैं। वे श्रपनी-ग्रपनी कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध-मतका निरूपण किया।

## [ चार्वाकमत निराकरण ]

श्रब चार्वाकमतका स्वरूप कहते हैं-

कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, ग्रधमं, मोक्ष है नहीं. पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक है नहीं यह इन्द्रियगोचर जितना है वह लोक है;—ऐसा चार्वाक कहता है; सो वहाँ उससे पूछते हैं—सर्वज्ञदेव इस काल-क्षेत्रमें नहीं हैं या सर्वदा सर्वत्र नहीं हैं ? इस काल-क्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमें नहीं है ऐसा जानना सर्वज्ञ-के बिना किसके हुग्रा ? जो सर्व क्षेत्र-कालकी जाने वही सर्वज्ञ, ग्रौर नहीं जानता तो निषेष्ठ कैसे करता है ? तथा धर्म-ग्रधमं लोकमें प्रसिद्ध हैं। यदि वे कल्पित हों तो सर्वज्ञन-सुप्रसिद्ध कैसे होते ? तथा धर्म-ग्रधमं रूप परिएाति होती देखी जाती है, उससे वर्तमानहीमें सुखी-दु:खी होते हैं; इन्हें कैसे न मानें ? ग्रौर मोक्षका होना ग्रनुमानमें ग्राता है। क्रोधादिक दोष किसीके हीन हैं, किसीके ग्रधिक हैं तो मालूम होता है किसीके इनकी नास्ति भी होती होगी। ग्रौर ज्ञानादि गुए। किसीके हीन किसीके ग्रधिक

मासित होते हैं, इसलिये मालूम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोषकी हानि, गुर्गोंकी प्राप्ति हो बही मोक्षग्रवस्था है। तथा पुण्य-पापका फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दिरद्री रहता है, किसीके स्वयमेव लक्ष्मी होती है। कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके बिना ही यत्न निरोगता रहती है; इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारएा कोई तो होगा? जो इसका कारएा वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-प्रमुमानसे भासित होता है। व्यंतरादि हैं वे देखे जाते हैं—"मैं प्रमुक था सो देव हुम्रा हूँ।" तथा तू कहेगा— 'यह तो पवन है,' सो हम तो "मैं हूँ" इत्यादि चेतनाभाव जिसके म्राप्त्रयसे पाये जाते हैं उसीको म्रात्मा कहते हैं। तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भींत म्रादिसे म्राटकती है, म्रात्मा मुँदा (बन्द) होने पर भी म्राटकता नहीं है, इसलिये पवन कैसे मानें? तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही लोक कहता है, परन्तु तेरे इन्द्रियगोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र भौर थोड़ा-सा म्रतीत-म्रनागत काल—ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते, श्रौर दूर देशकी व बहुतकालकी बार्ते परम्परासे मुनते ही हैं, इसलिये सबका जानना तेरे नहीं है, तू इतना ही लोक किस प्रकार कहता है?

तथा चार्वाकमतमें कहते हैं कि—पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, श्राकाश मिलनेसे चेतना हो श्राती है। सो मरने पर पृथ्वी श्रादि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया सो व्यंतरादि हुग्रा, जो प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। तथा एक शरीरमें पृथ्वी श्रादि तो भिन्न-भिन्न भासित होते हैं, चेतना एक भासित होती है। यदि पृथ्वी श्रादिके श्राधारसे चेतना हो तो हाड़, रक्त उच्छ्वासादिकके श्रलग-श्रलग चेतना होगी। तथा हाथ श्रादिको काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा श्रहंकार, बुद्धि तो चेतनाके है, सो पृथ्वी श्रादिरूप शरीर तो यहाँ हो रहा, तब व्यंतरादि पर्यायमें पूर्वपर्यायका श्रहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता है? तथा पूर्वपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसके साथ गया? जिसके साथ जानना गया वही श्रात्मा है।

तथा चार्वाकमतमें खाना, पीना, भोग-विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका उपदेश है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवर्तता है। वहाँ शास्त्रादि बनाकर क्या भला होनेका उपदेश दिया ? तू कहेगा—तपश्चरण, शील, संयमादि छुड़ानेके अर्थ उपदेश दिया तो इन कार्योंमें तो कषाय घटनेसे आकुलता घटती है, इसलिये यहीं सुखी होना होता

है, तथा यश म्रादि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है ? विषयासक्त जीवों-को सुहाती बात कहकर म्रपना व मौरोंका बुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द होकर विषय सेवनके म्रथं ऐसी भूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चार्वाकमतका निरूपरा किया।

#### [ बन्यमत निराकरण उपसंहार ]

इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं वे भूठी किल्पत युक्ति बनाकर विषय-कषाया-सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता है। तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोंका भला होता है। ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं; सर्वज्ञ-वीतराग अर्हतदेव हैं; बाह्य-अम्यंतर परिग्रह रहित निर्मंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रन्थमें आगे विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहाँ कोई कहे — तुम्हारे राग-द्वेष है, इसलिये तुम अन्यमतका निषेध करके अपने मतको स्थापित करते हो। उससे कहते हैं —

यथार्थं वस्तुका प्ररूपण करनेमें राग-द्वेष नहीं है। कुछ ग्रपना प्रयोजन विचार-कर भ्रन्यथा प्ररूपण करें तो राग-द्वेष नाम पाये।

फिर वह कहता है — यदि राग-द्वेष नहीं है, तो ग्रन्यमत बुरे ग्रौर जैनमत भला ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सबको समान जानों, मतपक्ष किस-लिये करते हो ?

उससे कहते हैं — बुरेको बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैं, इसमें राग-द्वेष क्या किया ? तथा बुरे-भलेको समान जानना तो ग्रज्ञान भाव है, साम्यभाव नहीं है।

फिर वह कहता है कि — सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको समान जानना ?

उससे कहते हैं—यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतमें तो एक प्रयोजनसहित भ्रनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे भ्रलग मत कौन कहता है ? परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न हैं सो बतलाते हैं—

## [ अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना ]

जैनमतमें एक वीतरागभावके पोषणका प्रयोजन है; सो कथा ग्रोमें, लोकादिक के निरूपणमें, ग्राचरणमें, व तक्वोंमें जहाँ-तहाँ बीतरागताकी ही पृष्टि की है। तथा ग्रन्य-मतोंमें सरागभावके पोषणका प्रयोजन है; क्योंकि किल्पत रचना कषायी जीव ही करते हैं ग्रोर ग्रनेक युक्तियाँ बनाकर कषायभावहीका पोषण करते हैं। जैसे—ग्रद्धेत ब्रह्म-वादी सर्वको ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानकर ग्रपनेको ग्रुद्ध ग्रकत्ती मानने द्वारा ग्रोर शिवमती तत्त्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमांसक कषायजित ग्राचरणको धर्म मानने द्वारा, बौद्ध क्षिणक मानने द्वारा, चार्वाक परलोकादि न मानने द्वारा विषयभोगादिक कषायकायोंमें स्वच्छन्द होनेका ही पोषण करते हैं। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कषाय घटानेका भी निरूपण करते हैं, तो उस छलसे ग्रन्य किसी क्यायका पोषण करते हैं। जिस प्रकार—गृहकार्य छोड़कर परमेश्वरका भजन करना ठहराया ग्रोर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके ग्राक्षयसे ग्रपने विषय-कषायका पोषण करते हैं तथा जैनधर्ममें देव-गृह धर्मादिकका स्वरूप बीतराग ही निरूपण करके केक वीतरागताहीका पोषण करते हैं सो यह प्रगट है। हम वया कहें? ग्रन्यमती भर्तृहिने भी वैराग्य प्रकरणमें ऐसा कहा है—

एको श्रागिषु राजते त्रियतमादेहार्द्धभारी हरो, नीरागेषु जिनो विम्रुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः । दुर्वारम्मरवाणपन्नगविषव्यामक्तमुग्धो जनः, श्रेषः कामविडंबितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं भमः । १ ।।

इसमें सरागियों में महादेवको प्रधान कहा और वीतरागियों जिनदेवको प्रधान कहा है। तथा सरागभाव और वीतरागभावों परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह दोनों भले नहीं हैं, परन्तु इनमें एक ही हितकारी है और वह वीतरागभाव ही है, जिसके होनेसे तत्काल आकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हैं। सरागभाव होनेपर तत्काल

<sup>\*</sup> रागी पुरुषांमें तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पार्वनीको आधे शरीरमें धारण कर रखा है और वीतरागियांमें जिनदेव शोभित हैं जिनके समान स्त्रियोका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहों है। शेष लोग तो दुर्निवार कामदेवके बाण्ह्रप सर्पोंके विषसे मूर्ज्ञित हुए हैं जो कामकी विहम्बना-से न तो विषयोंको भलीभाँति भोग ही सकते हैं और न छोड़ ही सकते हैं।

श्राकुलता होती है, निंदनीक होता है श्रीर ग्रागामी बुरा होना भासित होता है; इस-लिये जिसमें वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही इष्ट है। जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे श्रन्यमत ग्रनिष्ट हैं; इन्हें समान कैसे मार्ने ?

तथा वह कहते हैं कि—यह तो सच है, परन्तु ग्रन्यमतकी निन्दा करनेसे ग्रन्य-मती दु:खी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिये निन्दा किसलिये करें ?

वहाँ कहते हैं कि—हम कषायसे निन्दा करें व औरोंको दु:ख उपजायें तो हम पापी ही हैं; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अतस्वश्रद्धान हढ़ हो, जिससे संसारमें जीव दु:खी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दु:ख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे—मदिराकी निन्दा करनेसे कलाल दु:खी हो, कुशीलकी निन्दा करनेसे वेश्यादिक दु:ख पायें और खोटा-खरा पहिचाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दु:खी हो तो क्या करें? इसी प्रकार यदि पापियोंके भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पायें? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर होता है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जायेंगे। हमें तो अपने परिणामोंका फल होगा।

तथा कोई कहे—प्रयोजनभूत जीवादिक तस्वोंका ग्रन्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या-दर्शनादिक होते हैं, ग्रन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिथ्यादर्शनादिक होंगे ?

समाधान:—ग्रन्यमतोंमें विपरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तस्वोंका स्वरूप यथार्थ भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है? जीवादि तस्वोंका यथार्थ स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो जीव वीतरागी नहीं हैं श्रीर श्रपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी महंतता मनानेके ग्रथं किल्पत युक्ति द्वारा श्रन्यथा निरूपण किया है। वे श्रद्धेतब्रह्मा-दिकके निरूपण द्वारा जीव-ग्रजीवके श्रीर स्वच्छन्दवृत्तिके पोषण द्वारा श्राध्रव-संवरा-दिकके श्रीर सकषायीवत् व श्रचेतनवत् मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके श्रयथार्थ श्रद्धानका पोषण करते हैं; इसलिये श्रन्यमतोंका ग्रन्यथापना प्रगट किया है। इनका श्रन्यथापना भासित हो तो तस्वश्रद्धानमें रुचिवान हो, श्रीर उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पन्न न हो। इस प्रकार श्रन्यमतोंका निरूपण किया।

# [ अन्यमतके प्रन्थोद्धरणांसे जैनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता ]

अब अन्यमतोंके शास्त्रोंकी ही साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता प्रगट करते हैं —

बड़ा योग वासिष्ठ छत्तीस हजार क्लोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण-में ग्रहंकार निषेध ग्रघ्यायमें वसिष्ठ ग्रीर रामके संवादमें ऐसा कहा है—

#### रामोवाच--

''नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः। शांतिमास्यातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा#॥ १॥ १॥'

इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसिलये रामजीसे जिनदेवका उत्तमपना प्रगट हुम्रा भौर प्राचीनपना प्रगट हुम्रा। तथा "दक्षिगामूर्ति-सहस्रनाम" में कहा है—

#### शिवोवाच---

## ''जैनमार्गरतो जैनो जितकोधो जितामयः।''

यहाँ भगवत्का नाम जैनमार्गमें रत श्रीर जैन कहा, सो इसमें जैनमार्गकी प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई। तथा "वैशम्पायनसहस्रनाम" में कहा है—

''कालनेमिर्म्महा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः।"

यहाँ भगवान्का नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तथा दुर्वासाऋषिकृत ''महिम्निस्तोत्र" में ऐसा कहा है—

तत्तदर्शनग्रुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्पेश्वरी । कर्त्वार्हन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः ॥ १ ॥

यहाँ—''ग्ररहंत तुम हो'' इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये ग्ररहंतके भगवानपना प्रगट हुन्ना। तथा ''हनुमन्नाटक'' में ऐसा कहा है—

यं शैवाः समुपासते श्विव इति श्रम्भोति वेदान्तिनः बौद्धा बुद्ध इति श्रमाणपटवः कर्चेति नैयायिकाः ।

अर्थात् मैं राम नहीं हुँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों मेरा मन नहीं है। मैं तो जिन-देवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

## अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धातु वांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रश्चक्षः ॥ १ ॥

यहाँ छहों मतोंमें एक ईश्वर कहा वहाँ ग्ररहन्तदेवके भी ईश्वरपना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे—जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भो मानो।

उससे कहते हैं — तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसिलये तुम्हारे मतमें ग्ररहंतके ईश्वरपना सिद्ध हुग्रा। हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवा-दिकको ईश्वर मानें। जैसे—कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई भूठे रत्न दिखाये। वहाँ भूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके ग्रर्थ समान कहता है; सच्चे रत्न-वाला कैसे समान माने? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण करता है, ग्रन्यमती भूठे निरूपित करता है। वहाँ ग्रन्यमती ग्रपनी समान महिमाके ग्रथं सर्वको समान कहता है, परन्तु जैनी कैसे मानें? तथा "रुद्रयामलतंत्र" में भवानी सहस्रनाममें ऐसा कहा है—

### ''कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥"

यहाँ भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगट किया। तथा 'गरोश पुरारा' में ऐसा कहा है—

''जैनं पश्चपतं सांख्यं ।"

तथा व्यासकृत सूत्रमें ऐसा कहा है-

''जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्रहृपयन्ति स्याद्वादिनः ।

इत्यादि उनके शास्त्रोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासित हाता है। तथा भागवतके पंचमस्कंघमें ऋषभावतारका वर्णन है। वहाँ उन्हें करुणा-

अ यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कह-कर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नियायिक कत्ती कहकर, जेनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रेलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करें।

अ प्रक्रपयन्ति स्याद्वादिनः इति खरडा प्रती पाठः ।

<sup>÷</sup> भागवत कांध ४ अध्याय ४, २६।

मय, तृष्णादि रहित घ्यानमुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है; उनके श्रनुसार श्रहंत राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि श्रवतारों के श्रनुसार श्रन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके श्रनुसार जैनमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिये—कृष्णादि श्रव-तारों के श्रनुसार विषयकषायों की प्रवृत्ति होती है; ऋषभावतारके श्रनुसार वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान माननेसे धर्म-श्रधमंका विशेष नहीं रहेगा और विशेष माननेसे जो भली हो वह श्रंगीकार करना।

तथा दशावतार चरित्रमें—"बद्धवापद्मासनं यो नयनयुगिमदं न्यस्य नासाग्र-देशे" इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप ग्ररहंतदेव समान लिखा है; सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो ग्ररहंतदेव पूज्य सहज ही हुये।

तथा काशीखंडमें देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यति हुम्रा, लक्ष्मीको विनयश्री म्रायिका की, गरुड़को श्रावक किया ऐसा कथन है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुम्रा वहाँ जैनी भेष बनाया, इसलिये जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासित होते हैं। तथा 'प्रभास पुराण' में ऐसा कहा है—

मवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम् ।
तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥ १ ॥
पद्मासनमासीनः श्याममृर्तिर्दिगम्बरः ।
नेमिनाशः शिवेत्येवं नाम चकेऽस्य वामनः ॥ २ ॥
कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशकः ।
दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियञ्चफलप्रदः ॥ ३ ॥"

यहाँ वामनको पद्मासनं दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुन्ना कहा है; उसीका नाम शिव कहा है। तथा उसके दर्शनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। तथा प्रभास पुराण में कहा है—

## रैवतार्द्रो जिनो नेमियु गादिर्विमलाचले । ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ १ ॥"

यहाँ नेमिनाथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्थानको ऋषिका स्राश्रम मुक्तिका कारण कहा स्रौर युगादिके स्थानको भी ऐसा ही कहा, इसलिये उत्तम पूज्य ठहरे। तथा 'नगर पुराण' में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है—

''अकारादिहकारन्तमृद्धिभोरेफसंयुतम् । नादिवन्दुकलाकान्तं चन्द्रमण्डलसन्निमम् ॥ १ ॥ एतद्देवि परं तत्त्वं यो विज्ञानातितस्वतः । संसारबन्धनं जित्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ २॥"

यहाँ 'ग्रहैं' ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है। उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति कही; सो 'ग्रहें' पद जैनमत उक्त है। तथा नगर पुराएमें कहा है—

''दशिममोंजितैविंग्रैः यत्फलं जायते कृते । सुनेरईत्सुमक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥ १ ॥"

यहाँ कृतयुगमें दस ब्राह्मशोंको भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना फल किलयुगमें ग्रहँतभक्तमुनिको भोजन करानेका कहा है, इसलिये जैनमुनि उत्तम ठहरे। तथा 'मनुस्मृति' में ऐसा कहा है —

कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः।
चजुष्मान् यसस्वी वामिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित्।। १।।
मरुदेवी च नामिश्च भरते कुल सत्तमाः।
अष्टमो मरुदेव्यां तु नामेजति उरक्रमः।। २।।
दर्शयन् वर्तमं वीराणां सुरासुरनमस्कृतः।
नीतित्रितयकर्षां यो युगादौ प्रथमो जिनः।। ३।।"

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमें कुलकरोंके नाम कहे हैं भीर यहाँ प्रथमिजन युगके भ्रादिमें मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार है तो जैनमत युगके भ्रादिहीसे है, भ्रीर प्रमाणभूत कैसे न कहें? तथा ऋग्वेदमें ऐसा कहा है—

''ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विश्वतितीर्थंकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् श्ररणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं नग्नग्नुपविस्पृसामद्दे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं...... श्रत्यादि ।

तथा यजुर्वेदमें ऐसा कहा है-

क नमो अईतो ऋषभाय । तथा ऐसा कहा है-

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुद्दृतमध्वरं यक्केषु नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शतुं जयंतं पश्चरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा । ॐ त्रातारिमद्रं ऋषमं वदन्ति । अमृतारिमद्रं हवे सुगतं सुपार्श्वमद्रं हवे
शक्रमर्जितं तद्वर्द्धमानपुरुद्दृतिमद्रमाहुरिति स्वाहा । ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं प्रकागर्क्यं सनातनं
उपिम वीरं पुरुषमहतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ स्वस्तिन इन्द्रो दृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्तिनो वृहस्यतिर्देषातु । दीर्घायुस्त्वायुवलायुर्वा श्रभाजातायु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं
अरिष्टनेमिः स्वाहाः ।

सो यहाँ जैन तीर्यंकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे। तथा यहाँ यह भासित हुग्रा कि—इनके पीछे वेदरचना हुई है। इस प्रकार अन्यमतके प्रन्थोंकी साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हढ़ हुई। तथा जिनमतको देखनेसे वे मत किल्पत ही भासित होते हैं; इसलिये जो अपने हितका इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैनधर्मको अंगीकार करो।

तथा अन्यमतों में पूर्वापर विरोध भासित होता है। पहले अवतार में वेदका उद्धार किया, वहाँ यज्ञादिक में हिंसादिक का पोषण किया और बुद्धावतार में यज्ञ के निदक हो कर हिंसादिक का निषेध किया। वृषभावतार में वीतराग संयमका मार्ग दिखायाँ और कृष्णा—वतार में परत्नी रमणादि विषयक पायादिक का मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करे ? किसके अनुसार प्रवर्ते १ और इन सब अवतारों को एक बतलाते हैं, परन्तु एक भी कदाचित् किसी प्रकार कदाचित् किसी प्रकार कहते हैं व प्रवर्तते हैं, तो इसे उनके कहने की व प्रवर्त्तन की प्रतीति कैसे आये ? तथा कहीं क्रोधादिक षायों का व विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ ने का व विषयादि से वनका उपदेश देते हैं; बहाँ प्रारच्य बतलाते हैं। सो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ ना आदि कार्य हों तो यह भी मानें, परन्तु या तो होते नहीं हैं। तथा लड़ ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए न मानें, तो अलग क्रोधादि कौ हैं। तथा लड़ ना आदि कार्य ऐसा नहीं बनता; पूर्वापर विरोध है। गीतामें वीतरागता बनलाकर लड़ ने का उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासित होता है। तथा ऋषीक्वरादिकों द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा को ध करने पर निख-पना कैसे नहीं हुआ ? इत्यादि जानना। तथा 'अपुत्रस्य गितनास्ति'' ऐसा भी कहते हैं और भारतमें ऐसा भी कहा है—

<sup>#</sup> यजुर्वेद अ० २४ म० १६ अष्ट ६१ अ० ६ वर्ग१।

## भनेकानि सहस्राणि कुमार महाचारिणाम् । दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है—

मद्यमांसाशनं रात्री भोजनं कंदभक्षणम् ।
ये कुर्वन्तिष्ट्याम्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः ।। १ ।।
यथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।
वृथा च पौष्करी यात्रा कृतस्नं चान्द्रायणं वृथा ।।२ ।
चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।
तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणशतैरिष ।। ३ ।।

इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रि-भोजनका व कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा बड़े पुरुषोंको मद्य-मांसादिकका सेवन करना कहते हैं, व्रतादिमें रात्रिभोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं; इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार ग्रनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन ग्रन्यमतके शास्त्रोंमें हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके ग्रथं यथार्थ कहा ग्रीर कहीं विषयकषायका पोषण करनेके ग्रथं ग्रन्यथा कहा; मो जहाँ पूर्वापर विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? ग्रन्यमतोंमें जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका पोषण करनेवाल वचन हैं वे तो जैनमतमें पाये जाते हैं, ग्रीर विपरीत वचन हैं वे उनके किल्पत हैं। जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक होजाते हैं, इसलिये ग्रन्यमतका कोई ग्रंग भला देखकर भी वहाँ श्रद्धानादिक नहीं करना। जिस प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना।

तथा यदि कोई उत्तमधर्मका ग्रंग जिनमतमें न पाया जाये ग्रीर ग्रन्यमतमें पाया जाये, ग्रथवा किसी निषिद्ध धर्मका ग्रंग जिनमतमें पाया जाये ग्रीर ग्रन्यत्र न पाया जाये तो ग्रन्यमतका ग्रादर करो; परन्तु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं; क्योंकि सर्वज्ञके ज्ञानसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिये ग्रन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनमतके टढ़ श्रद्धानादिक करना। तथा कालदोषसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पित रचना-की है, सो बतलाते हैं—

#### [ रवेताम्बर मत निराकरण ]

व्वेताम्बर मतवाले किसीने सूत्र बनाये उन्हें गए। घरके बनाये कहते हैं। सो उनसे पूछते हैं --- गणधरने धाचारांगादिक बनाये हैं सो तुम्हारे वर्तमानमें पाये जाते हैं इतने प्रमाणसहित बनाये थे या बहुत प्रमाणसहित बनाये थे ? यदि इतने प्रमाण-सहित ही किये थे तो तुम्हारे शास्त्रोंमें भाचारांगादिकके पदोंका प्रमाण भठारह हजार म्रादि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो ! पदका प्रमारा क्या ? यदि विभक्तिके मन्तको पद कहोगे, तो कहे हुए प्रमारासे बहुत पद हो जायेंगे, भीर यदि प्रमारा पद कहोगे, तो उस एक पदके साधिक ( किंचित् अधिक ) इक्यावन करोड़ इलोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, इसलिये बनता नहीं है। तथा श्राचारांगादिकसे दशवैकालिकादिका प्रमाग कम कहा है; स्रोर तुम्हारे स्रधिक हैं, सो किस प्रकार बनता है ? फिर कहोगे—''स्राचारांगा-दिक बड़े थे; कालदोष जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शास बनाये हैं।'' तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमारण नहीं है। तथा ऐसा प्रबन्ध है कि--बड़ा ग्रन्थ बनाये तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सहित करता है भीर छोटा ग्रन्थ बनाये तो वहाँ संक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तू सम्बन्ध टूटता नहीं है। भीर किसी बड़े ग्रन्थमेंसे थोडा-सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नहीं मिलेगा-कथनका अनुक्रम टूट जायगा। परन्तु तुम्हारे सुत्रोंमें तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है-दृटकपना भासित नहीं होता । तथा ग्रन्य किवयोंसे गराधरकी बृद्धि तो ग्रिधिक होगी, उनके बनाये ग्रन्थोंमें थोड़े शब्दोमें बहुत ग्रर्थ होना चाहिये; परन्तु ग्रन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता नहीं है।

तथा जो ग्रन्थ बनाये वह ग्रपना नाम ऐसा नहीं रखता कि—"ग्रमुक कहता है," 'मैं कहता हूँ" ऐसा कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें "हे गौतम ! व "गौतम कहते हैं" ऐसे वचन है। परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्भव हैं जब ग्रौर कोई कर्ता हो। इसलिये यह सूत्र गराधरकत नहीं हैं, ग्रौरके बनाये गये हैं। गराधरके नामसे कल्पित-रचनाको प्रमारा कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते।

तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि—गराधर सूत्रोंके ग्रनुसार कोई दशपूर्वधारी हुए हैं, उसने यह सूत्र बनाये हैं। वहाँ पूछते हैं—यदि नये ग्रन्थ बनाये हैं तो नया नाम रखना था, ग्रंगादिकके नाम किसलिये रखे ? जैसे—कोई बड़े साहूकारकी कोठीके नामसे भ्रपना साहूकारा प्रगट करे—ऐसा यह कार्य हुआ। सच्चेको तो जिस प्रकार दिगम्बरमें प्रन्थोंके श्रीर नाम रखे तथा श्रनुसारी पूर्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना योग्य था। ग्रंगादिकके नाम रखकर गए। धरकृतका भ्रम किसलिये उत्पन्न किया? इसलिये गए। धरके, पूर्वधारीके वचन नहीं हैं। तथा इन सूत्रोंमें विश्वास करानेके श्रथं जो जिनमत-ग्रनुसार कथन है वह तो सत्य है हो, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा जो किल्पत रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाए। में विरुद्धपना मासित होता है वही बतल। ते हैं—

### [ अन्य लिंगसे मुक्तिका निषेध ]

भ्रन्यालिंगीके व गृहस्थके व स्त्रीके व चाण्डालादि शूद्रोंके साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होना मानते हैं, सो बनता नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है; परन्तु वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं:—

## अरइन्तो महादेवो जावजीवं सुसाहणो गुरुणो । जिणपण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहियं ॥ १ ॥

सो प्रन्यालगीके श्ररहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रणीततत्त्वका मानना किस प्रकार सम्भव है ? जब सम्यक्त्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे—श्रन्तरज़ में श्रद्धान होनेसे उनके सम्यक्त्व होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रशसादिक करने पर भी सम्यक्त्वको श्रतिचार कहा है, तो सम्चा श्रद्धान होनेके परचात् श्राप विपरीत लिंगका धारक कैसे रहेगा ? श्रद्धान होनेके परचात् महाव्रतादि श्रंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र होता है, वह श्रन्यालगमें किस प्रकार बनेगा ? यदि श्रन्यालगमें भी सम्यक्चारित्र होता है तो जनिलिंग श्रन्यालग समान हुत्रा, इसलिये श्रन्यालगमें भो सम्यक्चारित्र होता है तो जनिलिंग श्रन्यालग समान हुत्रा, इसलिये श्रन्यालगीको मोक्ष कहना मिथ्या है । तथा गृहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिंसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे सम्भव है ? यदि कहोगे—श्रन्तरंग त्याग हुग्रा है, तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुग्रा ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं; सो महाव्रतों में तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किये बिना महाव्रत नहीं होते। महाव्रत बिना छट्ठा श्रादि गुणस्थान नहीं होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा ? इसलिये गृहस्थको मोक्ष कहना मिध्यावचन है।

#### पाँचवाँ अविकार

### [ स्रीमुक्तिका निषेध ]

तथा स्नीको मोक्ष कहते हैं; सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, उससे मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसे होगा ? क्यों कि जिसके भाव हढ़ हों, वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्रीके निःशंक एकान्तमें ध्यान घरना ग्रीर सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है। यदि कहोगे—एक समयमें पुरुषवेदी व स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदीको सिद्धि होना सिद्धान्तमें कही है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष मानते हैं। परन्तु यहाँ वह भाववेदी है या द्रव्यवेदी है ? यदि भाववेदी है तो हम मानते हीं हैं; तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुष-स्त्रीवेदी तो लोकमें प्रचुर दिखायी देते हैं, ग्रीर नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं; तो एक समयमे मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भव हैं ? इसलिये द्रव्यवेदकी ग्रपेक्षा कथन नहीं बनता। तथा यदि कहोगे—नववें गुण्स्थान तक वेद कहे हैं; सो भी भाववेदकी श्रपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी ग्रपेक्षा हो तो चौदहवें गुण्स्थानपर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भव हो। इसलिये स्त्रीको मोक्षका कहना मिथ्या है।

### [ श्रूद्रमुक्तिका निषेष ]

तथा शूद्रोंको मोक्ष कहते हैं; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्य सन्मानादिक पूर्वक दानादिक कैसे देगे ? लोकविरुद्ध होता है। तथा नीच कुलवालोंके उत्तम परिएाम नहीं हो सकते। तथा नीच गोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुरास्थानपर्यन्त ही है; ऊपरके गुरास्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे—संयम धारण करनेके परचात् उसके उच्चगोत्रका उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने—न करनेकी प्रपेक्षासे नीच-उच्चगोत्रका उदय ठहरा। ऐसा होनेसे ग्रसंयमी मनुष्य, तीर्थंकर क्षत्रियादिकको भी नीच गोत्रका उदय ठहरेगा। यदि उनके कुल ग्रपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे तो चाण्डालादिकके भी कुल ग्रपेक्षा ही नोच गोत्रका उदय कहो ! उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रोंमें भी पंचम गुरास्थानपर्यन्त ही कहा है। सो कित्यत कहनेमें पूर्वापर विरोध होगा ही होगा; इसलिये शूद्रोंको मोक्ष कहना मिथ्या है।

इस प्रकार उन्होंने सर्वको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्वको भला मनाना, मोक्षकी लालच देना और भ्रपने कल्पित मतकी प्रवृत्ति करना। परन्तु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है।

#### [ अक्रेरोंका निराकरण ]

तथा उनके शास्त्रोंमें "ग्रेखेरा" कहते हैं । वहाँ कहते हैं — हुण्डावसिष्णिणीके निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं । सो काल दोषसे कितनी ही बातें होती हैं, परन्तु प्रमाणिविषद्ध तो नहीं होती । यदि प्रमाणि विषद्ध भी हों तो श्राकाशके फूल, गधेके सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है । वे श्रछेरा कहते हैं सो प्रमाण-विषद्ध हैं । किसलिये ? सो कहते हैं :—

वर्दमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े ऐसा कहते हैं। सो किसीका गर्भ किसीके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, प्रनुमानादिकमें नहीं माता। तथा तीर्थंकरके हुमा कहाँ तो गर्भकल्याणक किसीके घर हुमा, जन्मकल्याणक किसीके घर हुमा। कुछ दिन रत्नवृष्टि म्रादि किसीके घर हुए, कुछ दिन किसीके घर हुए। सोलह स्वप्न किसीको म्राये, पुत्र किसीके हुमा इत्यादि मसम्भव भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुई भौर पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। जन्मकल्याणादिमें उसका सन्मान नहीं किया, मन्य कल्पित पिताका सन्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं हैं। तथा तीर्थंकरके भी ऐसी म्रवस्था हुई तो सर्वंत्र ही म्रन्य स्त्रीका गर्भ ग्रन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव मनेक प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना बतलाते हैं वैसा यह कार्य हुमा। सो ऐसे निकृष्ट कालमें जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे सम्भव है? इसलिये यह मिध्या है।

तथा मिश्च तीर्थंकरको कन्या कहते हैं; परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें स्त्रीका स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारीके नहीं बनती। तथा तीर्थंकरके नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्त्रीके नग्नपना सम्भव नहीं है। इत्यादि विचार करनेसे असम्भव भासित होता है।

तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते हैं। सो बन्ध वर्णनमें तो भोगभूमियाको देवगित, देवायुहीका बन्ध कहते हैं, नरक कैसे गया? सिद्धान्तमें तो अनन्तकालमें जो बात हो वह भी कहते हैं। जैसे—तीसरे नरकपर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गितका बन्ध नहीं कहा। सो केवली भूलते तो नहीं हैं; इसिलये यह मिध्या है। इस प्रकार सर्व अछेरे असम्भव जानना। तथा वे कहते हैं—इनको छेड़ना नहीं, सो भूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता है।

तथा यदि कहोगे—दिगम्बरमें जिस प्रकार तीर्थंकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मान-भंग इत्यादि कार्य कालदोषसे हुम्रा कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए। परन्तु यह कार्य तो प्रमाणिकद्ध नहीं हैं; म्रन्यके होते ये सो महन्तोंके हुए, इसिलये कालदोष कहा है। गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष-म्रनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना कैसे सम्भव है? तथा म्रन्य भी बहुत ही कथन प्रमाणिवरुद्ध कहते हैं। जैसे कहते हैं—सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीसे प्रश्न करते हैं, केवली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीवके मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीके बिना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवलीके भावमनका तो म्रभाव है, द्रव्यमन जड़-म्राकारमात्र है, उत्तर किसने दिया? इसिलये यह मिथ्या है। इस प्रकार मनेक प्रमाणिवरुद्ध कथन किये हैं, इसिलये उनके म्रागम कित्पत जानना।

#### [ केवलीके आहार-निहारका निराकरण ]

तथा वे व्वेताम्बर मतवाले देव-गूरु-धर्मका स्वरूप भ्रन्यथा निरूपित करते है। वहाँ केवलोके क्षुधादिक दोष कहते हैं सो यह देवका स्वरूप ग्रन्यथा है, कारण कि क्षुधादिक दोष होनेसे भ्राकुलता होगी तब भ्रनन्तसुख किस प्रकार बनेगा ? फिर यदि कहोगे-शरीरको क्षुधा लगती है, ग्रात्मा तद्रूप नहीं होता; तो क्षुधादिकका उपाय ग्राहा-रादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? क्षुधादिसे पीड़ित हो तभी ग्राहार ग्रहण करेगा । फिर कहोगे-जिस प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार भ्राहार ग्रहण होता है। सो विहार तो विहायोगित प्रकृतिके उदयसे होता है भौर पीड़ाका उपाय नहीं है तथा वह बिना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा जाता है। तथा स्नाहार है वह प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षुधासे पीड़ित होने पर ही ग्रहण करता है। तथा भ्रात्मा पवनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत म्नाहार नहीं है। यदि कहोगे-सातावेदनीयके उदयसे ब्राहार ब्रह्ण होता है, सो भी बनता नहीं है। यदि जीव क्षुवादिसे पीड़ित हो, पश्चात् ग्राहारादिक ग्रहणसे सुख माने, उसके ग्राहारादिक साताके उदयसे कहे जाते हैं। म्राहारादिकका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो ऐसा तो है नहीं; यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवोंके है, वे निरन्तर ग्राहार क्यों नहीं करते ? तथा महामुनि उपवासादि करें उनके साताका भी उदय श्रीर निरन्तर भोजन करनेवालोंको ग्रसाताका भी उदय सम्भव है। इसलिये जिस प्रकार बिना इच्छा विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है, उसी प्रकार बिना इच्छा केवल सातावेदनीय हीके उदयसे माहारका ग्रहण सम्भव नहीं है।

फिर वे कहते हैं—सिद्धान्तमें केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहे हैं, इस-लिये उनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है। तथा ग्राहारादिक बिना उनकी उपशांतता कैसे होगी ? इसलिये उनके ग्राहारादि मानते हैं।

समाधान:—कर्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीव्र भेदसहित होता है। वहाँ अति मन्द उदय होनेसे उस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसलिये मुख्य-रूपसे स्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सद्भाव कहा जाता है। जैसे — नववें गुणस्थानमें वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि किया व्यक्त नही है, इसलिये वहाँ ब्रह्मच्यं ही कहा है। तारतम्यमें मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके ग्रसाताका उदय श्रतिमन्द है, क्योंकि एक-एक काडकमें अनन्तवे भाग-अनुभाग रहते हैं, ऐसे बहुत अनुभागकांडकोंसे व गुणसंक्रमणादिसे सत्तामें ग्रसातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मन्द हुत्रा है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्यक्त नही होती जो शरीरको क्षीण करे। और मोहके श्रभावसे क्षुधादिकजनित दु.ख भी नही है, इसलिये क्षुधादिकका ग्रभाव कहा जाता है शौर तारतम्यमें उसका सद्भाव कहा जाता है। तथा तूने कहा—श्राहारादिक बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी ? परन्तु श्राहारादिकसे उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो मन्द उदय कैसे रहा ? देव, भोगभूमिया त्रादिकके किचित् मन्द उदय होनेपर भी बहुत काल पश्चात् किचित् श्राहार ग्रहण होता है तो इनके श्रतिमन्द उदय हुआ है, इसलिये इनके श्राहारका श्रभाव सम्भव है।

फिर वह कहता है — देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हे भूख थोड़ी श्रीर बहुत काल पश्चात् लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका श्रीदारिक है; इस-लिये इनका शरीर श्राहार बिना देशेन्यून कोटि पूर्व पर्यन्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है ?

समाधानः — देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मके ही निमित्तसे है। यहाँ केवलज्ञान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसकी भूख प्रगट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढ़ते थे, श्रव नहीं बढ़ते; छाया होती थी श्रव नहीं होती; शरीरमे निगोद थी, उसका अभाव हुआ। बहुत प्रकारसे जैसे शरीरकी श्रवस्था श्रन्यथा हुई, उसी प्रकार ग्राहार बिना भी शरीर जैसेका तैसा रहे ऐसी भी श्रवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, श्रीरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथल होजाता है, इनका ग्रायुपर्यंत शरीर शिथल नहीं होता; इसलिये ग्रन्य मनुष्यों-की श्रीर इनके शरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेगा—देवा-

दिकके आहार ही ऐसा है जिससे बहुतकालकी भूख मिट जाये, परन्तु इनकी भूख काहेसे मिटी और शरीर पृष्ट किस प्रकार रहा ? तो सुन, असाताका उदय मन्द होनेसे मिटी, और प्रति समय परम औदारिक शरीरवर्गणाका ग्रहण होता है सो वह नोकर्म-ग्राहार है; इसलिये ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे क्षुधादिक व्याप्त न हों और शरीर शिथल न हो । सिद्धान्तमें इसीकी अपेक्षा केवलीको ग्राहार कहा है । तथा प्रशादिकका ग्राहार तो शरीरकी पृष्टताका मुख्य कारण नहीं है । प्रत्यक्ष देखो, कोई योड़ा ग्राहार ग्रहण करता है और शरीर पृष्ट बहुत होय; कोई बहुत ग्राहार ग्रहण करता है और शरीर पृष्ट बना रहता है । तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक ग्राहार नहीं लेते और शरीर पृष्ट बना रहता है, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करते हैं तथापि शरीर पृष्ट बना रहता है; फिर केवलीके तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनके ग्रन्नादिक बिना शरीर पृष्ट बना रहता है तो क्या ग्राश्चर्य हुग्ना ? तथा केवली कैसे ग्राहारको जायेंगे ? कैसे याचना करेंगे ?

तथा वे ग्राहारको जायें तो समवसरण खाली कैसे रहेगा? ग्रथवा ग्रन्थका ला देना ठहराग्रोगे तो कौन ला देगा? उनके मनकी कौन जानेगा? पूर्वमें उपवासा-दिकी प्रतिज्ञा की थी उसका कैसे निर्वाह होगा? जीव ग्रंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो वहाँ कैसे ग्राहार ग्रहण करेंगे शहरयादि विरुद्धता भासित होती है। तथा वे कहते हैं — ग्राहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किसीको दिखायी नहीं देता। सो ग्राहार ग्रहणको निद्य जाना, तब उसका न देखना ग्रतिशयमें लिखा है, सो उनके निद्यपना तो रहा, भौर दूसरे नहीं देखते हैं तो क्या हुग्रा ? ऐसे ग्रनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है।

तथा अन्य अविवेकताकी बातें सुनो—केवलीके निहार कहते है, रोगादिक हुए कहते हैं और कहते हैं—किसीने तेजोलेश्या छोड़ी, उससे वर्द्धमानस्वामीके पेठूं गाका (पेचिसका) रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने लगा। यदि तीर्थंकर केवलीके भी ऐसे कर्मका उदय रहा और अतिशय नहीं हुआ तो इन्द्रादि द्वारा पूज्यपना कैसे शोभा देगा? तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? कोई सम्भवित बातें नहीं है। तथा जिस प्रकार रागादियुक्त छद्मस्थके किया होती है उसी प्रकार केवलीके किया ठहराते हैं। वर्द्धमानस्वामीके उपदेशमें 'हे गौतम!' ऐसा बारम्बार कहना ठहराते हैं; परन्तु उनके तो अपने कालमें सहज दिव्यघ्विन होती है, वहाँ सर्वको उपदेश होता है, गौतमको सम्बोध्य किस प्रकार बनता है? तथा केवलीके नमस्कारादि किया ठहराते हैं, परन्तु

भनुराग बिना बन्दना संभव नहीं है। तथा गुएए धिकको बन्दना संभव है, परन्तु उनसे कोई गुएए धिक रहा नहीं है सो कैसे बनती है? तथा हाटमें समवसरए उतरा कहते हैं, सो इन्द्रकृत समवसरए हाटमें किस प्रकार रहेगा ? इतनी रचनाका समावेश वहाँ कैसे होगा ? तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ नहीं है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ? तथा कहते हैं—केवली उपदेश देनेको गये: सो घर जाकर उपदेश देना अति रागसे होता है और वह मुनिक भी सम्भव नहीं है तो केवलीक कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उनके अघातियोंके उदयसे संभवित क्रिया कोई होती है; परन्तु उनके मोहादिकका अभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो क्रिया हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मन्द हुआ है, ऐसा मन्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं होती। इस प्रकार केवली भगवानक सामान्य मनुष्य जैसी क्रियाका सद्भाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते है।

### [ म्रुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध ]

तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं। मुनिके वस्त्रादिक चौदह उपकरणक्ष कहते हैं। सो हम पूछते हैं—मुनिको निर्प्रत्य कहते हैं, ग्रौर मुनिपद लेते समय नव प्रकार के सब परिग्रहका त्याग करके महावृत ग्रंगीकार करते हैं; सो यह वस्त्रादिक परिग्रह हैं या नहीं ? यदि हैं तो त्याग करने के पश्चात् किसलिये रखते हैं ? ग्रौर नहीं हैं तो वस्त्रादिक गृहस्य रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ? सुवर्णादिकको परिग्रह कहो। तथा यदि कहोगे—जिस प्रकार क्षुधाके ग्रयं ग्राहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शीत—उद्यागितकके ग्रयं वस्त्रादिक ग्रहण करते हैं; परंतु मुनिपद ग्रंगीकार करते हुए ग्राहारका त्याग नहीं किया है, परिग्रहका त्याग किया है। तथा ग्रन्नादिकका संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादिकका संग्रह करना व पहिनना वह सर्व ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोगे—शरीरकी स्थितिके ग्रयं वस्त्रादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परिग्रह नहीं कहते

<sup>#</sup> पात्र-१, पात्रबन्ध-२, पात्रकेसरिकर-३, पटलिकाएँ ४-४, रजस्वाग्-६, गोच्छक-७, रजोहरग्-६, मुखबस्त्रिका-६, दो सूती कपड़े १०-११, एक उन्ती कपड़ा-१२, मात्रक-१३, चोलपट्ट-१४।
—-देखो, बृहत्क० शु० ६० ३ मा॰ गा॰ ३६६२ से ३६६४ तक।

सो श्रद्धानमें तो जब सम्यग्दृष्टि हुम्रा तभी समस्त परद्रव्योंमें ममत्वका म्रभाव हुम्रा; उस ध्रपेक्षासे चौथा गुएएस्थान ही परिग्रह रहित कहो! तथा प्रवृत्तिमें ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रहण करते हैं ? इसलिये वस्त्रादिकका ग्रहण-घारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा। फिर कहोगे—वस्तादिकको कोई ले जाये तो क्रोध नहीं करते व धुधादिक लगे तो उन्हें बेचते नहीं हैं वा वस्नादिक पहिनकर प्रमाद नहीं करते; परिगामोंकी स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसलिये ममत्व नहीं है। सो बाह्य क्रोध भले न करो, परन्तु जिसके प्रहरामें इष्टबुद्धि होगी उसके वियोगमें भ्रनिष्टबुद्धि होगी ही होगी। यदि इष्टबुद्धि नहीं है तो उसके अर्थ याचना किसलिये करते हैं? तथा बेचते नहीं हैं, सो धातु रखनेसे भ्रपनी हीनता जानकर नहीं बेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी प्रकार वस्त्रादिका रखना है। लोकमें परिग्रहके चाहक जीवोंको दोनोंकी इच्छा है; इसलिये चोरादिकके भयादिकके कारए दोनों समान हैं। तथा परिएगामोंको स्थिरता द्वारा धर्म-साधनहीसे परिग्रहपना न हो, तो किसीको बहुत ठंड लगेगी वह रजाई रखकर परि-ए।।मोंकी स्थिरता करेगा ग्रीर धर्म साधेगा; सो उसे भी निष्परिग्रह कही ? इस प्रकार गृहस्थधर्म-मुनिधर्ममें विशेष क्या रहेगा ? जिसके परिषह सहनेकी शक्ति न हो, वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम गृहस्थधर्म; ग्रौर जिसके परिगाम निर्मल होनेसे परीषहसे व्याकुल नहीं होते, वह परिग्रह न रखे ग्रौर धर्म साधन करे उसका नाम मुनिधर्म, -- इतना ही विशेष है।

फिर कहोंगे—शीतादिक परिषहसे व्याकुल कैसे नहीं होंगे ? परन्तु व्याकुलता तो मोहउदयके निमित्तसे है; और मुनिके छठवें ग्रादि गुएस्थानोंमें तीन चौकड़ीका उदय नहीं है तथा संज्वलनके सर्वधाती स्पर्धकोंका उदय नहीं है, देशधाती स्पर्धकोंका उदय है सो उनका कुछ बल नहीं है। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिको सम्यग्मोहनीयका उदय है, परन्तु सम्यक्त्वका घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशधाती संज्वलनका उदय परिएगामोंको व्याकुल नहीं कर सकता। ग्रहों ! मुनियोंके ग्रीर दूसरोंके परिएगामोंकी समानता नहीं है। श्रीर सबके सर्वधातीका उदय है, इनके देशधातीका उदय है इसलिये दूसरोंके जैसे परिएगाम होते हैं वैसे इनके कदाचित् नहीं होते। जिनके सर्वधाती कषायोंका उदय हो वे गृहस्थ ही रहते हैं ग्रीर जिनके देशधातीका उदय हो वे मुनिधमं ग्रंगोकार करते हैं; उनके परिएगाम शीतादिकसे व्याकुल नहीं होते, इसलिये वस्त्रादिक नहीं रखते। फिर कहोगे—जैनशास्त्रोंमें मुनि चौदह उपकरए रखे—ऐसा कहा है; सो तुम्हारे ही शास्त्रोंमें कहा है, दिगम्बर जैनशास्त्रोंमें तो कहा नहीं है; वहाँ तो लँगोट मात्र परिग्रह रहने पर

भी ग्यारहवीं प्रतिमाके घारीको श्रावक ही कहा है। ग्रब यहाँ, विचार करो कि—दोनोंमें किल्पत वचन कौन है? प्रथम तो किल्पत रचना कषायी हो वह करता है; तथा कषायी हो वही नीचपदमें उच्चपना प्रगट करता है। यहाँ दिगम्बरमें वस्तादि रखनेसे धर्म होता ही नहीं है—ऐसा तो नहीं कहा, परन्तु वहाँ श्रावकधर्म कहा है; श्वेताम्बरमें मुनिधर्म कहा है। इसिलये यहाँ जिसने नीची किया होनेपर उच्चत्व पद प्रगट किया वही कषायी है। इस किल्पत कथनसे अपनेको वस्तादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगें; इसिलये मानकषायका पोषण किया श्रीर दूसरोंको सुगमित्रयामें उच्चपदका होना दिखाया, इसिलये बहुत लोग लग गये। जो किल्पत मत हुए हैं वे इसी प्रकार हुए हैं। इसिलये कथायी होकर वस्तादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तिसे विरुद्ध भासित होता है; इसिलये यह किल्पत वचन हैं ऐसा जानना।

फिर कहोंगे—दिगम्बरमें भी शास्त्र, पींछी भ्रादि उपकरण मुनिके कहे हैं, उसी प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ?

समाधानः-जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। सो यहाँ शीतादिककी वेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे, परन्तु धर्ममें उनका क्या प्रयोजन ? वे तो पापके कारए। हैं; धर्ममें तो जो धर्मके उपकारी हों छनका नाम उपकरण है। वहाँ शास्त्र ज्ञानका कारण, पीछी दयाका कारएा, कमण्डल शौचका कारएा है, सो यह तो धर्मके उपकारी हए, बस्नादिक किस प्रकार धर्मके उपकारी होंगे ? वे तो शरीरमुखके अर्थ ही धारए। किये जाते हैं। श्रौर सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखायें, पींछीसे बृहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें. व मैल उतारें, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं; परन्तु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते। इसलिये धर्मके साधनको परिग्रह संज्ञा नहीं है; भोगके साधनको परिग्रह संज्ञा होती है ऐसा जानना । फिर कहोगे -- कमण्डलसे तो शरीरहीका मल दूर करते हैं; परन्तु मुनि मल दूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नहीं रखते हैं। शास्त्र पढ़ना ग्रादि कार्य करते हैं, वहाँ मललिप्त हों तो उनकी श्रविनय होगी, लोकनिद्य होंगे, इसलिये इस धमंके श्रर्थ कमंडल रखते हैं। इस प्रकार पींछी श्रादि उपकरण सम्भवित हैं, वस्नादिको उपकरण संज्ञा सम्भव नहीं है। काम, अरित आदि मोहके उदयसे विकार बाह्य प्रगट हो, तथा शीतादि सहे नहीं जायेंगे, इसलिये विकार ढँकनेको व शीतादि मिटानेको वस्नादि रखते हैं श्रीर मानके उदयसे भ्रपनी महंतता भी चाहते हैं, इसलिये उन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण ठहराया है।

तथा घर-घर याचना करके ग्राहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते हैं कि—याचना घर्मका ग्रङ्ग है या पापका ग्रङ्ग है ? यदि धर्मका ग्रङ्ग है तो मौगने-वाले सर्व धर्मात्मा हुए; ग्रौर पापका ग्रङ्ग है तो मुनिके किस प्रकार सम्भव है ?

फिर यदि तू कहेगा—लोभसे कुछ घनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो धर्म साधनके प्रथं शरीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये ग्राहारादिककी याचना करते हैं ?

समाधान:—ग्राहारादिसे धर्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है; इसलिये शरीरसुखके ग्रर्थ ग्रित लोभ होनेपर याचना करते हैं। यदि ग्रितलोभ न होता तो ग्राप किसलिये माँगता ? वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। तथा श्रितलोभ हुन्ना बही पाप हुन्ना, तब मुनिधर्म नष्ट हुन्ना, दूसरा धर्म क्या साधेगा ? श्रव वह कहता है—मनमें तो ग्राहारकी इच्छा हो ग्रीर याचना न करें तो मानकषाय हुन्ना, ग्रीर याचना करनेमें हीनता ग्राती है सो गर्वके कारण याचना न करे तो मानकषाय हुन्ना। ग्राहार लेना था सो माँग लिया, इसमें ग्रितलोभ क्या हुन्ना श्रीर इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुन्ना ? सो कहो। उससे कहते हैं:—

जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्द है सो दूकान पर तो बैठे और मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देनरूप व्यापारके प्रथं प्रार्थना नहीं करता है, स्वयमेव कोई ग्राये तो ग्रपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया, मानकषाय तो तब होगी जब छल करनेके ग्रथे वा ग्रपनी महंतताके ग्रथं ऐसा स्वांग करे। परन्तु ग्रच्छे व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार मुनियोंके ग्राह्मारादिककी इच्छा मन्द है। वे ग्राह्मार लेने ग्राते हैं ग्रीर मनमें ग्राह्मार लेनेकी इच्छा भी है, परन्तु ग्राह्मारके ग्रथं प्रार्थना नहीं करते; स्वयमेव कोई दे ती ग्रपनी विधि मिलने पर ग्राह्मार लेते हैं, वहाँ उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया-मान तो तब होगा जब छल करनेके ग्रथं व महंतताके ग्रथं ऐसा स्वांग करें, परन्तु मुनियोंके ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं हैं। यदि इसी प्रकार माया-मान हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सबके माया ठहरेगा ग्रीर जो उच्चपदवीके घारक नीचवृत्ति ग्रंगीकार नहीं करते उन सबके मान ठहरेगा न्येसा ग्रत्यं होगा! तथा तूने कहा—'ग्राह्मार माँगनेमें ग्रितलोभ क्या

हुआ ?" सो अतिकषाय हो तब लोकिन बार्ग अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है; और माँगना लोकिन हैं, उसे भी अंगीकार करके आहारकी इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसिलये यहाँ अतिलोभ हुआ। तथा तूने कहा—"मुनिधम कैसे नष्ट हुआ?" परन्तु मुनिधम में ऐसी तीव्रकषाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके आहार देने का परिणाम नहीं था और इसने उसके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच हुआ और न देनेपर लोकिन होनेका भय हुआ, इसिलये उसे आहार दिया, परन्तु उसके (दातारके) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिसाका सद्भाव आया। यदि आप उसके घरमें न जाते, उसीके देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो दबाकर कार्य कराना हुआ। तथा अपने कार्य अर्थ याचनारूप वचन है वह पापरूप है, सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ। तथा उसके देने की इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसिलये अदत्तप्रहणा भी हुआ। तथा गृहस्थके घरमें सी जैसी-तैसी बैठी थी और यह चला गया, सो वहाँ ब्रह्मचर्यकी बाड़का भंग हुआ। तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; आहारादिक रखनेको पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ। इस प्रकार पाँच महाव्रतों का भंग होनेसे मुनिधम नष्ट होता है, इसिलये मुनिको याचनासे आहार लेना मुक्त नहीं है।

फिर वह कहता है—मुनिके बाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है, सो माँगे बिना उस परीषहका सहना कैसे होगा ?

समाधान: —याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है। याचना न करनेका नाम याचनापरीषह है। जैसे — अरित करनेका नाम अरित परीषह नहीं है, अरित न करनेका नाम अरितपरीषह है, ऐसा जानना। यि याचना करना परीषह ठहरे तो रंकादि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धर्म होगा। और कहोगे — मान घटानेके कारण इसे परीषह कहते हैं, तो किसी कषाय-कार्यके अथ कोई कषाय छोड़ने पर भा पापी ही होता है। जैसे — कोई लोभके अर्थ अपनानको भी न गिने तो उसके लोभकी तीवता है; उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। और आपके कुछ इच्छा नहीं है, कोई स्वयमेव अपमान कर तो उसके महाधर्म है; परन्तु यहाँ तो भोजनके लोभके अर्थ याचना करके अपमान कराया इसलिये पाप ही है, धर्म नहीं है। तथा बस्नादिक अर्थ भी याचना करता है, परन्तु वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग नहीं है, शरीर- मुखका कारण है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना। देखो, अपने धर्मरूप उच्चपदको याचना करके नीचा करते हैं सो उसमें धर्मकी हीनता होती है। — इत्यादि

धनेक प्रकारसे मुनिधमें यो चना छादि सम्भव नहीं है, परन्तु ऐसी असम्भवित कियाके धारकको साधु-गुरु कहते हैं; इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं।

## [ धर्मका अन्यशा स्वरूप ]

तथा धर्मका स्वरूप ग्रन्यथा कहते हैं। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, वही धर्म है; परन्तु उसका स्वरूप ग्रन्यथा प्ररूपित करते हैं सो कहते हैं:-

तत्त्वार्यश्रद्धान सम्यग्दर्शन है; उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार ग्ररहंतदेव-साधू-गूरु-दया-धर्मका निरूपएा करते हैं उसके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। वहाँ प्रथम तो अरिहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहते हैं; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व-श्रद्धान हए बिना सम्यक्त्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं। तथा तत्त्वोंके भी श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैं तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं कहते। गुरास्थान-मार्गराादिरूप जीवका, ग्ररापु-स्कन्धादिरूप ग्रजीवका, पाप-पुण्यके स्थानोंका, श्रविरति ग्रादि ग्रास्रवोंका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लिंगादिके भेदोंसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रोंमें कहा है उस प्रकार सीख लेना, श्रीर केवलीका वचन प्रमाण है; ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानसे सम्यक्तव हुन्ना मानते हैं। सो हम पूछते हैं कि-ग्रैवेयिक जानेवाले द्रव्यलिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं ? यदि होता है तो उसे मिथ्यादृष्टि किसलिये कहते हैं ? भीर नहीं होता, तो उसने तो जैनलिंग धर्मबृद्धिसे धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ? भ्रौर उसके बहुत शास्त्राम्यास है सो उसने जीवादिके भेद कैसे नहीं जाने ? ग्रीर ग्रन्यमतका लवलेश भी ग्रभिप्रायमें नहीं है, उसको धरहंत वचनकी कैसे प्रतीति नहीं हुई ? इसलिये उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्यक्तव नहीं हुआ। तथा नारकी, भोगभूमिया, तिर्यश्र ग्रादिको ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहतकालपर्यन्त सम्यक्तव रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यक्तव हुमा है। इसलिये सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है। सच्चा स्वरूप है उसका वर्णन श्रागे करेंगे सो जानना ।

तथा उनके शास्त्रोंका ग्रम्यास करना उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं; परन्तु द्रव्यिकिंगी मृतिके शास्त्राम्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है, ग्रसंयत सम्यग्दृष्टिका विषयादिरूप जानना उसे सम्यग्ज्ञान कहा है। इसिवये यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप ग्रागे कहेंगें सो जानना।

तथा उनके द्वारा निरूपित ग्रणुव्रत-महाव्रतादिरूप श्रावक-यतिका धर्म धारण करनेसे सम्यक्चारित्र हुग्रा मानते हैं; परन्तु प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप ग्रन्यथा कहते हैं, वह कुछ पहले गुरु वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यिलगीके महाव्रत होनेपर भी सम्यक्चारित्र नहीं होता, ग्रौर उनके मतके श्रनुसार गृहस्थादिकके महाव्रतादि बिना ग्रंगीकार किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो ग्रागे कहेंगे।

यहाँ वे कहते हैं—द्रव्यिलगीके ग्रन्तरंगमें पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए ?

उत्तर:—यदि ग्रन्तरंग नहीं है भौर बाह्य धारण करता है, तो वह कपटसे धारण करता है। भौर उसके कपट हो तो ग्रैवेयक कैसे जाये? वह तो नरकादिमें जायेगा। बन्ध तो ग्रन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसिलये ग्रन्तरंग जैनधर्मरूप परिणाम हुए बिना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है। तथा व्रतादिरूप शुमोपयोगहीसे देवका बन्ध मानते हैं और उसीको मोक्षमार्ग मानते हैं, सो बन्धमार्ग-मोक्षमार्गको एक किया, परन्तु यह मिथ्या है।

तथा व्यवहार धर्ममें ग्रनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निंदकको मारनेमें पाप नहीं है ऐसा कहते हैं; परन्तु भन्यमती निन्दक तीर्थंकरादि होनेपर भी हुए; उनको इन्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप न होता तो इन्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? तथा प्रतिमाजीके ग्राभरणादि बनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्ब तो वीतरागभाव बढ़ानेके लिये स्थापित किया था, ग्राभरणादि बनानेसे ग्रन्यमतकी मूर्तिवत् यह भी हुए। इत्यादि कहाँ तक कहें ? ग्रनेक भन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार क्वेताम्बर मत किल्पत जानना। यहाँ सम्यग्दर्शनादिकके ग्रन्यथा निरूपणसे मिध्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता होती है, इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना।

### [ इँडकमत-निराकरण ]

तथा इन दवेताम्बरोंमें ही ढूँढ़िये प्रगट हुए हैं; वे प्रपनेको सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, सो भ्रम है। किसलिये ? सो कहते हैं—

कितने ही तो भेष घारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके ग्रन्थोंके धनुसार भी व्रत, समिति, गुप्ति ग्रादिका साधन भासित नहीं होता। ग्रोर देखो, मन- वचन-काय, कृत-कारित-भनुमोदना सर्व सावद्ययोग त्याग करने की प्रतिक्षा करते हैं, बादमें पालन नहीं करते । बालकको व भोलेको व शूद्रादिकको भी दीक्षा देते हैं । इस प्रकार त्याग करते हैं भीर त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि—क्या त्याग करता हूँ ? बादमें पालन भी नहीं करते भीर उन्हें सब साधु मानते हैं । तथा यह कहता है—बादमें धमंबुद्धि हो जायेगी तब तो उसका भला होगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिक्षा भंग होती जानकर भी प्रतिक्षा करायी, तथा इसने प्रतिक्षा भंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा ? बादमें धर्मात्मा होनेका निश्चय कैसा ? तथा जो साधुका धर्म ग्रंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधुमाने या न मानें ? यदि मानें तो जो साधु मुनिनाम धारण करते हैं भीर भ्रष्ट हैं उन सबको साधु मानो । न मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा । तुम जैसे ग्राचरणसे साधु मानते हो, उसका भी पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सबको साधु किसलिये मानते हो ?

यहाँ कोई कहे—हम तो जिसके यथार्थ ध्राचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, श्रीर को नहीं मानेंगे। उससे पूछते हैं—

एक संघमें बहुत भेषी हैं; वहाँ जिसके यथार्थ आचरण मानते हो, वह औरोंको साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो ? और नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसलिये वर्तता है ? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने संघमें रखकर औरोंसे साधु मनवाकर औरोंको अश्रद्धानी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब अन्य जीवोंकोभी ऐसा ही पदेश करोगे कि—'इनको साधु मत मानों,' इससे तो धर्मपद्धतिमें विरोध होता है ! और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, वयोंकि वह उसे साधु मानता है । तथा तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो, वह भी यथार्थ मुनिधर्मका पालन नहीं करता है !

कोई कहे—ग्रन्य भेषघारियोंसे तो बहुत ग्रच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; परन्तु ग्रन्यमतोंमें तो नानाप्रकारके भेष सम्भव हैं, क्योंकि वहाँ रागभावका निषेध नहीं है। इस जैनमतमें तो जैसा कहा है, वैसा ही होने पर साधुसंज्ञा होती है।

यहाँ कोई कहे—शील-संयमादि पालते हैं, तपश्चरणादि करते हैं, सो जितना करें उतना ही भला है ?

समावान: — यह सत्य है, बमं थोड़ा भी वाला हुआ अला ही है; परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े घमंकी करें और पालें थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महा पाप होता है। जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके बहुतबार भोजनका संयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधमंकी प्रतिज्ञा करके कोई किंचित् धमं न पाले, तो उसे शील-संयमादि होनेपरभी पापी ही कहते हैं। और जैसे एकंत ( एकाशन ) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी प्रकार प्रपना श्रावकपद धारण करके थोड़ा भी धमं साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची किया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा योग्य वाम धारण करके धमंक्रिया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धमं साधन करे उतना ही भला है।

यहाँ कोई कहे—पंचमकालके श्रंत पर्यन्त चतुर्विध संघका सद्भाव कहा है। इनको साधु न मानें तो किसको मानें ?

उत्तरः — जिस प्रकार इसकालमें हंसका सद्भाव कड़ा है, ग्रीर गम्यक्षेत्रमें हंस दिखायी नहीं देते, ग्रीरोंको तो हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही हंस माने जाते हैं। इसी प्रकार इसकालमें साधुका सद्भाव है ग्रीर गम्यक्षेत्रमें साधु दिखायी नहीं देते, तो ग्रीरोंको तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलनेपर ही साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, वहाँसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सद्भाव कैसे मानें? यदि लक्षण मिलनेपर मानें, तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो। ग्रीर बिना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ ग्रन्य कुलिंगी हैं उन्हींको साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है। कोई कहे—इस पंचमकालमें इस प्रकारभी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त वचन बतलाग्री! बिना ही सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार ग्रनेक युक्ति हारा इनके साधुपना बनता नहीं है; ग्रीर साधुपने बिना साधु मानकर गुरु माननेसे मिण्यादर्शन होता है; क्योंक भले साधुको गुरु माननेसे ही सम्यग्दर्शन होता है।

### [ प्रतिमाधारी श्रानक न होनेकी मान्यताका निषेध ]

तथा श्रावकधर्मकी ग्रन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रसहिंसा एवं स्थूल मृषादिक होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किचित् त्याग कराके उसे देशवती हुगा कहते हैं; ग्रीर वह त्रसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशवत गुण- स्थानमें तो ग्यारह अविरित कहे हैं, वहाँ वसघात किस प्रकार सम्भव है? सथा ग्यारह प्रितमाभेद आवक के हैं, उनमें दसवीं-ग्यारहवीं प्रितमाधारक आवक तो कोई होता ही नहीं और साधु होता है। पूछे तब कहते हैं—प्रितमाधारी आवक इसकाल नहीं हो सकते। सो देखो, आवक धर्म तो किठन और मुनिधर्म सुगम—ऐसा विरुद्ध कहते हैं। तथा ग्यारहवीं प्रितमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह बतलाते हैं सो सम्भवित वचन नहीं है। फिर कहते हैं—यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धमंबुद्ध ऊँची कियाको किसलिये छोड़ेगा और नीचा कार्य है तो किसलिये अंगीकार करेगा? यह सम्भव ही नहीं है।

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना बतलाते हैं। कहते हैं—धर्मंबुद्धिसे तो नहीं बंदते हैं लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धान्तमें तो उनकी प्रशंसा स्तवनको भी सम्यक्त्वका अतिचार कहते हैं भौर गृहस्थोंका भला मनानेके अर्थ वन्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते। फिर कहोगे—भय, लज्जा, कुतूहलादिसे बंदते हैं, तो इन्हीं कारणोंसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, अंतरंगमें पाप जानना चाहिये। इस प्रकार तो सर्व श्राचारोंमें विरोध होगा।

देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी तो मुख्यता नहीं है घौर पवनकायकी हिंसा ठहराकर खुले मुँह बोलना छुड़ानेकी मुख्यता पायो जाती है; सो यह कमभंग उपदेश है। तथा धर्मके ग्रंग ध्रनेक हैं, उनमें एक परजीवकी दयाको मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जलका छानना, ध्रन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके ग्रंगोंकी तो मुख्यता नहीं है।

#### मिखपदि आदिका निषेप ]

तथा पट्टीका बाँधना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योंकी मुख्यता करते हैं; परन्तु मैलयुक्त पट्टीके थूकके सम्बन्धसे जीव छत्पन्न होते हैं छनका तो यत्म नहीं है भीर पवनकी हिंसाका यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है उसका तो यत्न करते ही नहीं। तथा उनके शास्त्रानुसार बोलनेहीका यत्न किया है तो सर्वदा किसलिये रखते हैं १ बोलें तब यत्न कर लेना चाहिये। यदि कहें — भूल जाते हैं; तो इतनी भी याद नहीं रहती तब अन्य धर्म साधन कैसे होगा ? तथा शौचादिक थोड़े करें, सो सम्भवित शौच तो मुनि भी करते हैं; इसलिये गृहस्थको अपने योग्य शौच करना चाहिये। स्त्री संगमादि करके शौच किये बिना सामायिकादि किया करने-से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता श्रा

करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। ग्रीर कितने ही दयाके ग्रंग योग्य पालते हैं, हिरतकायका त्याग ग्रादि करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते।

## [ मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण ]

तथा इस ग्राहिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि क्रियाका उत्थापन करते हैं; सो उन्होंके शास्त्रोंमें प्रक्षिमा ग्रादिका निरूपण है, उसे ग्राग्रहसे लोप करते हैं। मगवती स्त्रमें ग्राहिशारी ग्रुनिका निरूपण है वहाँ मेरुगिरि आदि में जाकर "तत्थ चेपयाई वंदई" ऐसा पाठ है। इसका ग्रथं यह है कि—वहाँ चैत्योंकी वंदना करते हैं। ग्रीर चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठमे कहते हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक भ्रमेक ग्रथं होते हैं, इसलिये ग्रन्य भ्रथं हैं प्रतिमाका ग्रथं नहीं है। इससे पूछते हैं—मेरुगिरि नन्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहां चैत्य वन्दना की, सो वहां ज्ञानादिककी वन्दना करनेका ग्रथं कैसे सम्भव है? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र संभव है। जो वन्दनायोग्य चैत्य वहां सम्भव हो ग्रीर सर्वत्र सम्भव न हो वहां उसे वंदना करनेका विशेष सम्भव है ग्रीर ऐसा सम्भवित ग्रथं प्रतिमा ही है ग्रीर चैत्य शब्दका मुख्य ग्रथं प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी ग्रथं द्वारा चैत्यालय नाम सम्भव है; उसे हठ करके किसलिये लुप्त करें?

तथा नन्दीश्वर द्वीपादिकमें जाकर, देवादिक पूजनादि किया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तथा लोकमें जहाँ-तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है। सो वह रचना ग्रानादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिक ग्रथं तो है नहीं। भौर इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भवे नाहीं। इसलिये इन्द्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? या तो अपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वहाँ दुःखी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। या अच्छी रचना देखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु ग्ररहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्यव्धि अपना विषय पोषण करें यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति ग्रादि ही करते हैं; यही सम्भव है।

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन किया है। उसे गोपनेके अर्थ कहते हैं—देवोंका ऐसा ही कर्तव्य है। सो सच है, परन्तु कर्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ धर्म होता है या पाप होता है? यदि धर्म होता है तो ग्रन्यत्र पाप होता था यहाँ धर्म हमा ; इसे घौरोंके सदृश कैसे कहें ? यह तो योग्य कार्य हमा। श्रीर पाप होता है तो वहाँ "णमोत्युण" का पाठ पढ़ा, सो पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा? तथा एक विचार यहाँ यह प्राया कि-''णमीत्थुणं'' के पाठमों तो अरिहन्तकी भक्ति है, सो प्रतिमाजीके आगे जाकर यह पाठ पढा, इसलिये प्रतिमाजीके ग्रागे जो ग्ररहंतभक्तिकी किया है वह करना युक्त हुई । तथा वे ऐसा कहते हैं-देवोंके ऐसा कार्य है, मनुष्योंके नहीं है; क्योंकि मनुष्योंको प्रतिमा भ्रादि बनानेमें हिसा होती है। तो उन्हींके शास्त्रोंमें ऐसा कथन है कि-द्रीपदी रानी प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मन्ष्योंके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है। यहाँ एक यह विचार श्राया कि—चैत्यालय, प्रतिमा बनानेकी प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रौपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो बनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थोंको ऐसा कार्य करना योग्य हमा, भीर पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलिये बनाया ? तथा द्रौपदीने वहाँ "णमोत्थुणं" का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुत्हल किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुई। धर्ममें कुतूहल कैसा ? भीर धर्म किया तो भीरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तृति-पूजा करना युक्त है। तथा वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनाते हैं-जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार प्ररहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसीको भक्त मानकर भला करते हों तब तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे तो वीतराग हैं। यह जीव भक्तिरूप अपने भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्रीके ग्राकाररूप काष्ठ-पाषाणकी मूर्ति देखकर, वहाँ विकाररूप होकर अनुराग करे तो उसको पापबंध होगा; उसी प्रकार भरिहन्तके श्राकाररूप धातु-पाषाणादिककी मूर्ति देखकर धर्मबुद्धिसे वहाँ अनुराग करे तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं — बिना प्रतिमा ही हम अरहन्तमें अन-राग करके शुभ उत्पन्न करेंगे; तो इनसे कहते हैं - प्राकार देखनेसे जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी स्त्रीके अनुरागी स्त्रीका चित्र बनाते हैं; इसलिये प्रतिमाने भ्रवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष शूभकी प्राप्ति होती है।

फिर कोई कहे—प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करनेका क्या प्रयो-जन है ?

उत्तर:--जैसे-कोई किसी जीवका आकार बनाकर घात करे तो उसे उस

जीवकी हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका आकार बनाकर द्वेषबुद्धिसे उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। उसी प्रकार अरहन्तका आकार बनाकर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जैसा शुभ [भाव] उत्पन्न होता है तथा वैसा हो फल होता है। अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे आकार बनाकर पूजनादि करते हैं। इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है।

तथा ऐसा कुतकं करते हैं कि — जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसिलये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त नहीं है।

समाधान — मुनिपद लेते ही संपरिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके पश्चात् तीर्थंकरदेवके समवशरणादि बनाये, छत्र-चँवरादि किये, सो हास्य किया या भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुमा; सो बनता नहीं है। भक्तिकी तो पूजनादिकमें भी भक्ति ही करते हैं। छद्मस्थके ग्रागे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो ग्राती है। केवलीके व प्रतिमाके ग्रागे श्रनुरागसे उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती। धर्मानुरागसे जीवका भला होता है।

फिर वे कहते हैं—प्रतिमा बनानेमें, चैत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें हिंसा होती है, ग्रौर घर्म ग्रहिंसा है; इसलिये हिंसा करके घर्म माननेसे महापाप होता है; इसलिये हम इन कार्योंका निषेध करते हैं ?

उत्तर:--उन्हींके शास्त्रमें पैसा वचन है-

सुचा जाणइ कल्लाणं सुचा जाणइ पावगं । उभर्यं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥ १ ॥

यहाँ कल्याण, पाप भीर उभय—यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा है। सो उभय तो पाप भीर कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा। वहां पूछते हैं—केवल धर्मसे तो उभय हलका है ही, भीर केवल पापसे उभय बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका भ्रंश मिला है, पापसे बुरा कैसे कहें? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है। कोई त्यागी होकर मन्दिरादिक नहीं बनवाता है व सामा- यिकादिक निरवद्य कार्योमें प्रवर्त्तता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि

करना उचित नहीं है। परन्तु कोई अपने रहनेके लिये सकान बनाये, उससे तो चित्यालयादि करानेवाला हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परन्तु उसके तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि हुई और इसके लोभ छूटकर धर्मांनुराग हुआ। तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहाँ तो हिंसादि बहुत होते हैं, लोभादि बढ़ता है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिंसादिक भी किंचित् होते हैं, लोभादिक घटते हैं और धर्मानुराग बढ़ता है।—इस प्रकार जो त्यागी न हों, अपने धनको पापमें खर्चते हों, उन्हें चैत्यालयादि बनवाना योग्य है। और जो निरवद्य सामायिकादि कार्योंमें उपयोगको न लगा सकें उनको पूजनादि करनेका निषेध नहीं है।

फिर तुम कहोगे—निरवद्य सामायिकादि कार्य ही क्यों न करें ? धर्ममें काल लगाना, वहाँ पैसे कार्य किसलिये करें ?

उत्तर:-यद शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवद्यपना हो, तो ऐसा ही करें, परन्तू परिणामोंमें पाप छुटने पर निरवद्यपना होता है। सो बिना भ्रवलम्बन सामायिकादिमें जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग लगाता है। वहाँ नानाप्रकारके म्रालम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोगको न लगाये तो पाप कार्योंमें उपयोग भटकेगा ग्रीर उससे बुरा होगा; इसलिये वहाँ प्रवृत्ति करना युक्त है। तुम कहते हो कि-"धर्मके भ्रयं हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, भ्रन्यत्र हिंसा करनेसे थोड़ा पाप होता है;" सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नहीं है भीर यक्तिसे भी नहीं मिलता; क्योंकि ऐसा माननेसे तो-इन्द्र जन्मकल्याणकमें बहुत जलसे अभिषेक करता है, समवशरणमें देव पूष्पवृष्टि करना, चँवर ढालना इत्यादि कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोगे-उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो कियाका फल तो हुए बिना रहता नहीं है। यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यग्द्रिट हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? ग्रीर धर्म है तो किसलिये निषेध करते हो ? भला तुम्हींसे पूछते हैं-तीर्थंकरकी वन्दनाको राजादिक गये, साधुकी वन्दनाको दूर भी जाते हैं, सिद्धान्त सुनने ग्रादि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्गमें हिंसा हुई। तथा सार्धामयोंको भोजन कराते हैं, साधुका मरण होनेपर उसका संस्कार करते हैं, साध होनेपर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति ग्रब भी देखी जाती है; सो यहाँ भी हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो धर्मके ही धर्थ हैं, ग्रन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है, तो पूर्वकालमें ऐसे कार्य किये उनका निषेध करो । धौर भ्रब भी गहस्य ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो

भर्मके धर्ष हिंसामें महापाप बतलाकर किसिलिये भ्रममें डालते हो ? इसिलिये इस प्रकार मानना युक्त है—िक जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धनका लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिंसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धनके लोभसे कार्य बिगाड़े तो मूखं है; उसी प्रकार थोड़ी हिंसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धन ठगाये भीर थोड़ा भन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे भीर भक्ति भादि धर्ममें थोड़ा प्रवर्ते व नहीं प्रवर्ते, तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्ममें उपयोग लगाना योग्य नहीं है। इस प्रकार अपने परिणामोंकी भ्रवस्था देखकर भला हो वह करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा मुर्ख की केवल धर्मका भ्रञ्ज नहीं है; रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य भङ्ग है। इसिलये जिस प्रकार परिणामोंमें रागादिक घटें वह कार्य करना।

तथा गृहस्थोंको अणुव्रतादिकके साधन हुए बिना ही सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषध श्रादि क्रियाश्रोंका मुख्य आचरण कराते हैं। परन्तु सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बैठना करनेसे ही तो होती नहीं है। फिर कहोगे—अन्य कार्य करता उससे तो भला है? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाठमें प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि — मन-वचन-काय द्वारा सावद्यको न करूँ गा, न कराऊँगा; परन्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वचन-कायमें भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रतिज्ञाभंग होती है। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो न करना भला है; क्योंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है।

फिर हम पूछते हैं—कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषापाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभाँति पालता नहीं है और प्राकृतादिक पाठ पढ़ता है; उसके अर्थका अपनेको ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? तथा दूसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुआ व परिणामों अनुसार धर्मात्मापना नहीं ठहरा; परन्तु पाठादि करने अनुसार ठहरा। इसलिये अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। सध सके वह प्रतिज्ञा करना। जिसका अर्थ जानें वह पाठ पढ़ना। पद्धति द्वारा नाम रखाने में लाभ नहीं है।

तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करनेका है; परन्तु "मिण्छामि दुन्कड़" इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिध्या नहीं होते; किये हुए दुष्कृत मिध्या होनेयोग्य परि-गाम होनेपर ही दुष्कृत मिध्या होते हैं; इसलिये पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमणके पाठमें ऐसा अर्थ है कि—बारह व्रतादिकमें जो दुष्कृत लगे हों वे मिध्या हों; परन्तु व्रत धारण किये बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे सम्भव है? जिसके उपवास न हो, वह उपवासमें लगे दोषका निराकरण करे तो असम्भवपना होगा। इसलिये यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है?

तथा प्रोषधमें भी सामायिकवत् प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त ही दोष है। तथा प्रोषध नाम तो पर्वका है; सो पर्वके दिन भी कितने कालतक पापिक्रिया करता है, पश्चात् प्रोषधधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो दोष नहीं है, परन्तु प्रोषधका नाम करें सो युक्त नहीं है। सम्पूर्ण पर्वमें निरवद्य रहने-पर ही प्रोपध होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोषध नाम हो तो सामायिकको भी प्रोषध कहो, नहीं तो शास्त्रमें प्रमाण बतलाग्रो कि—जघन्य प्रोषधका इतना काल है। यह तो बड़ा नाम रखकर लोगोंको भ्रममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है।

तथा ग्राखड़ी लेनेका पाठ तो ग्रन्य कोई पढ़ता है, ग्रंगीकार ग्रन्य करता है। परन्तु पाठमें तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है; इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ पढ़ना चाहिये। यदि पाठ न ग्राये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पद्धतिके ग्रथं यह रीति है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने-करानेकी तो मुख्यता है ग्रौर यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, व भाव निर्मल होनेका विवेक नहीं है। ग्रात्तंपरिणामोंसे व लोभादिकसे भी उपवासादि करके वहाँ धर्म मानता है; परन्तु फल तो परिणामोंसे होता है। इत्यादि ग्रनेक किपत बातें करते हैं, सो जैनधर्ममें सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार यह जैनमें स्वेताम्बर मत है, वह भी देवादिकका व तस्वोंका व मोक्षमार्गादिका ग्रन्यथा निरूपण करता है; इसलिये मिध्यादर्शनादिकका पोषक है सो त्याज्य है। सच्चे जिनधर्मका स्वरूप ग्रागे कहते हैं; उसके द्वारा मोक्षमार्गमें प्रवर्तना योग्य है। वहाँ प्रवर्त्तनेसे तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक शास्त्रमें अन्यमत निरूपक पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ।



#### # बोहा #

मिथ्या देवादिक मर्जे हो है मिथ्यामात । तज तिनकों सन्ति भजी, यह हित हेतु उपाव ।। १ ।।

अर्थ:—ग्रनादिसे जीवोंके मिध्यादर्शनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पृष्टताको कारण कुदेव-कुगुरु-कुधर्म सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है; इसलिये इनका निरूपण करते हैं।

# [ कुदेवका निरूपण और उनके श्रद्धानादिकका निषेध ]

वहाँ जो हितके कर्ता नहीं हैं ग्रोर उन्हें भ्रमसे हितका कर्ता जानकर सेवन करें सो कुदेव हैं। उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोक्षका प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, ग्रोर कहीं इस लोकका प्रयोजन है; सो यह प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन मिध्या-भाव है; वह बतलाते हैं:—

भ्रन्य मतों में जिनके सेवनसे मुक्तिका होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्षके अर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्यमत अधिकारमें कहा ही है। तथा अन्यमतमें कहे देवोंको कितने ही—"परलोकमें सुख होगा दुःख नहीं होगा"—ऐसे प्रयोजनसहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजानेसे होती है; परन्तु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय ठहरा; क्योंकि किसीको पापका फल दे, किसीको न दे ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिखाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; ईश्वर किसीका बुरा-भला करनेवाला नहीं है। तथा उन देवोंका सेवन करते हुए उन देवोंका तो नाम देते हैं और अन्य जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा भोजन, नृत्यादि द्वारा अपनी इन्द्रियोंका विषय पोषण करते हैं; सो पाप परिणामोंका फल तो लगे विना रहेगा नहीं। हिंसा, विषय-कषायोंको सब पाप कहते हैं और पापका फल भी सब बुरा ही मानते हैं; तथा कुदेवोंके सेवनमें हिंसा-विषयादिकहीका अधिकार है; इसलिये कुदेवोंके सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता।

तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्धी, शक्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने; धनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्त इत्यादि दुःख मिटाने व सुख प्राप्त करनेके भनेक प्रयोजनसहित कुदेवादिका सेवन करते हैं; हनुमानादिकको पूजते हैं; देवियोंको पूजते हैं; गनगौर, सांभी ग्रादि बनाकर पूजते हैं; चौथ, शीतला, दहाड़ी ग्रादिको पूजते हैं; भूत—प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैं; सूर्यं-चन्द्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिषियोंको पूजते हैं; पीर-पंगम्बरादिको पूजते हैं, गाय घोड़ा ग्रादि तियंचोंको पूजते हैं; ग्रान्न-जलादिकको पूजते हैं, शस्त्रादिकको पूजते हैं, ग्राय घोड़ा ग्रादि तियंचोंको पूजते हैं; ग्रान्न-जलादिकको पूजते हैं, शस्त्रादिकको पूजते हैं, ग्राय घोड़ा ग्रादि तियंचोंको पूजते हैं; ग्रान्न-जलादिकको पूजते हैं, शस्त्रादिकको पूजते हैं । सो इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्यादृष्टिसे होता है; क्योंकि प्रथम तो जिनका सेवन करता है वे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा ? तथा कितने ही व्यंतरादिक हैं, सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नहीं हैं । यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी नहीं देता; प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते ग्रीर देवी होकर बुरा नहीं कर सकते ।

यहाँ कोई कहै—दुःख देते तो देखे जाते हैं, माननेसे दुःख देना रोक देते हैं ? उत्तर:—इसके पापका उदय हो, तब उनके ऐसी ही कुतूहलबुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करनेसे यह दुःखी होता है। तथा वे कुतूहलसे कुछ कहें

उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करनेसे यह दुःखी होता है। तथा वे कुत्तहलसे कुछ कर्ने भीर यह उनका कहा हुन्ना न करे, तो वे चेष्टा करते हक जाते हैं; तथा इसे शिथिल जानकर कुत्तहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्यका उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी देखा जाता है—कोई जीव उनको नहीं पूजते, व उनकी निन्दा करते हैं व वे भी उससे देष करते हैं, परन्तु उसे दुःख नहीं देसकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि— अमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ वश नहीं चलता। इसलिये व्यंतरादिक कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं; इसके पुण्य-पापहीसे सुख-दुख होता है; उनके मानने-पूजनेसे उलटा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। तथा ऐसा जानना—

जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं भ्रतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवक था, पश्चात् मरकर व्यंतरादि हुम्रा, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति करानेके श्रर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला; किंचित चमत्कार देखकर उस कार्यमें लग जाता है। जिस प्रकार- जिन प्रतिमादिकका भी श्रतिशय होना सुनते व देखते हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं । उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना । तथा अन्य-मतमें परमेश्वरने भक्तोंको सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहते हैं; वहाँ कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं। कितने ही उनके भ्रमुचर व्यन्तरादिक द्वारा किये गये कार्योंको परमेश्वरके किये कहते हैं। यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है; सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तको दु:ख किसलिये होने देगा ? तथा श्राज भी देखते हैं कि-म्लेच्छ ग्राकर भक्तोंको उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्तिको विध्न करते हैं। यदि परमेश्वरको ऐसे कार्योंका ज्ञान न हो, तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जाननेके पश्चात् भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई श्रीर सामर्थ्यहीन हुन्ना। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तोंकी सहाय की कहते हैं वह भूठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है। फिर यदि कहोगे - वैसी भक्ति नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, ग्रौर मूर्ति ग्रादि तो उसी-की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियोंका उदय होता है सो परमेश्वरका किया है या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है, तो निन्दकोंको सूखी करता है, भक्तोंको दःख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? श्रीर परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हम्रा; इसलिये परमेश्वरकृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है—ऐसा ही निश्चय करना ।

यहाँ कोई पूछे कि—कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्षको बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है; पूछते हैं सो नहीं बतलाता; भ्रमरूप वचन कहता है, श्रीरोंको अन्यथा परिएामित करता है, दु:ख देता है — इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है ?

उत्तर: व्यन्तरोंमें प्रभुत्वकी ग्रधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानमें निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहलसे वचन कहते हैं। व्यन्तर बालककी भौति कृत्हल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कृत्हल द्वारा अपनेको होन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनता है, ऊँचे स्वरसे रोता है, बादमें हँसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थानहीके निवासी हों तो उत्तमस्थानमें माते हैं, वहाँ किसके लानेसे माते हैं ? भपने भाप माते हैं तो भपनी शक्ति होनेपर क्स्यानमें किसलिये रहते हैं ? इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुतुहलके लिये जो चाहें सो कहते हैं। तथा यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँसने कैसे लग जाते हैं ? इतना है कि--मंत्रा-दिककी अचित्यशक्ति है, सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके किचित गमनादि नहीं हो सकते, व किचित दृ:ख उत्पन्न होता है, व कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है व भ्राप ही रह जाता है;—इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है, परन्तू जलाना ऋादि नहीं होता । मन्त्रवाले जलाया कहते हैं; वह फिर प्रगट होजाता है, क्योंकि वैक्रियिक शरीरका जलाना म्रादि सम्भव नहीं है। तथा व्यन्तरोंके श्रवधिज्ञान किसीको अलप क्षेत्र-काल जाननेका है, किसीको बहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो भ्रोर अपनेको ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्षको पूछने पर उसका उत्तर देते हैं तथा अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत् ज्ञानीसे पूछ आकर जवाब देते हैं। तथा अपनेको घल्प ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछ्तेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना। तथा म्रल्पज्ञानवाले व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पश्चात् कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा श्राप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्मकी बातें कहते हैं; कोई ग्रन्य बात पूछे तो ग्रवधिज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें ? तथा जिसका उत्तर ग्राप न दे सकें व इच्छा न हो, वहाँ मान-कुतूहलादिकसे उत्तर नहीं देते व भूठ बोलते हैं ऐसा जानना । तथा देवोंमें ऐसी शक्ति है कि—ग्रपने व ग्रन्यके शरीरको व पूद्गलस्कंघको जैसी इच्छा हो तदनुसार परिगामित करते हैं; इसलिये नानाग्राकारादिरूप भ्राप होते हैं व भ्रन्य नाना चरित्र दिखाते हैं। अन्य जीवके शरीरको रोगादियुक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि-अपने शरीरको व अन्य पुदगल स्कन्धोंको जितनी शक्ति हो उतने ही परिएामित कर सकते हैं; इसलिये सर्वकार्य करनेकी शक्ति नहीं है। तथा अन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पापके अनुसार परिग्रा-मित कर सकते हैं। उसके पृण्यका उदय हो तो ग्राप रोगादिरूप परिग्मित नहीं कर सकता, श्रौर पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यन्तरा-दिककी शक्ति जानना ।

महाँ कोई कहे — इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके मानने-पूजनेमें क्या दोष ?

द्वरः — ग्रपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे दुःख नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यबन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि होनेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने-वाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं — पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं; कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतूहल करते रहते हैं; जो नहीं मानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजने-वालेको बहुत दुःखी करें, परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते दिखायी नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा हो तब हो, परन्तु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके ग्रथं नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? व ग्रीरोंको भोजनादि करानेको ही क्यों कहते हैं ? इसलिये उनके कुतूहलमात्र किया है। ग्रपनेमें उनके कुतूहलका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी, इसलिये उनको मानना-पूजना योग्य नहीं है।

तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते हैं—गया भ्रादिमें पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं भ्रायेंगे। सो क्या है ?

उत्तरः — जीवोंके पूर्वभवका संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंको भी पूर्वभवके स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वभवमें ऐसी ही वासना थी; गयादिकमें पिंड-दानादि करनेपर गित होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते हैं। यदि मुसलमान ग्रादि मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो ग्रपने संस्काररूप ही वचन कहते हैं; इसलिये सर्व व्यन्तरोंकी गित उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना।

## [ सूर्य-चन्द्रमादि ग्रहपूजा प्रतिषेध ]

तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं वह भी भ्रम है। सूर्यादिकको परमेश्वरका भ्रंश मानकर पूजते हैं, परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही ग्रधिकता भासित होती है; सो प्रकाशवान तो ग्रन्य रत्नादिक भी होते हैं; ग्रन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वरका ग्रंश मानें। तथा चन्द्रमादिकको धनादिककी प्राप्तिके ग्र्थ पूजते हैं; परन्तु उनके पूजनेसे ही भन होता हो तो सर्व दरिही इस कार्यको

करें, इसिलिये यह मिण्यात्राव हैं। तथा ज्योतिषके विचारसे बुदै ग्रहादिक ग्रानेपर जनकी पूजनादि करते हैं, उसके ग्रर्थ दानादिक देते हैं; सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, ग्रोर पुरुषके दायें-बायें ग्रानेपर सुख-दुःख होनेके ग्रागामी ज्ञानको कारए। होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं; उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं, ग्रोर प्राणीके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दुःख होनेके ग्रागामी ज्ञानको कारए। होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका पूजनादि करते हैं उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; इसिलिये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

महा कोई कहे -- देना तो पुण्य है सो भला ही है ?

उत्तर:—धर्मके अर्थ देना पुण्य है; यह तो दु:खके भयसे व सुखके लोभसे देते हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोंको पूजते हैं सो मिथ्या है।

तथा देवी-दहाड़ी म्रादि हैं, वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिषिनी हैं, उनका म्रान्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेष किया।

यहाँ कोई कहे—क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती म्रादि देवी यक्ष-यक्षिएगी म्रादि जो जिनमतका मनुसरए। करते हैं छनके पूजनादि करनेमें तो दोष वहीं है ?

उत्तरः—जिनमतमें संयम धारण करनेसे पूज्यपना होता है; ग्रौर देवोंके संयम होता ही नहीं। तथा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनित्रकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त्वसे ही पूजते हैं तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकांतिक देव उन्हें ही क्यों न पूजें ? फिर कहोगे—इनके जिनभक्ति विशेष है; सो भक्तिकी विशेषता सौधमं इन्द्रके भी है, वह सम्यग्दृष्टि भी है; उसे छोड़कर इन्ह्रें किसलिये पूजें ? फिर यदि कहोगे—जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार तीर्थंकरके क्षेत्रपालादिक हैं, परन्तु समवसरणादिमें इनका ग्रीधकार नहीं है; यह तो भूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंक्करसे नहीं मिलाते। वहाँ तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकरके दर्शनादिक करता है, कुछ किसीके ग्राधीन नहीं है। तथा देखो ग्रज्ञानता! ग्रायुधादि सहित रौद्रस्वरूप है जिनका, उनकी गा-गाकर भक्ति करते हैं। सो जिनमतमें भी रौद्ररूप पूज्य हुग्रा तो यह भी जिनमतके ही

समान हुआ। तीव मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता है। इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है।

### [ गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण ]

तथा गाय, सर्पादि तिर्यंच हैं वे प्रत्यक्ष ही ग्रपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, ग्रग्नि, जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्यंचोंसे भी ग्रत्यन्त हीन ग्रवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा शस्त, दवात भ्रादि भ्रचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; पूज्यपनेका उपचार भी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व अनु-मान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिध्यात्वकी महिमा! लोकमें तो अपनेसे नीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, श्रीर मोहित होकर रोडों तकको पूजते हए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं भ्रौर मोहित होकर "कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा"--ऐसा बिना बिचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है भ्रौर किसी पुण्यके उदयसे इष्टकार्य होजाये तो कहता है—इसके सेवनसे यह कार्य हुग्रा । तथा कुदेवादिकका सेवन किये बिना जो इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है स्रीर कोई स्निष्ट हो जाये तो कहता है-इसका सेवन नहीं किया इसलिये ग्रनिष्ट हुग्रा। इतना नहीं विचारता कि—इन्हींके ग्राधीन इष्ट-अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा; परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसीके बिना मानेभी जीते देखे जाते हैं: इसलिये शीतलाका मानना किचित् कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका मानना किचित् कार्य-कारी नहीं है।

यहाँ कोई कहे—कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके माननेसे कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता ?

उत्तर: -- यदि बिगाड़ न हो, तो हम किसलिये निषेध करें ? परन्तु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ़ होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता है; यह बड़ा बिगाड़ है। ग्रौर एक पाप-

बन्ध होनेसे ग्रागामी दुःख पाते हैं, यह बिगाड़ है।

यहाँ पूछे कि — मिध्यात्वादिभाव तो श्रतत्त्व-श्रद्धानादि होनेपर होते हैं श्रौर पापबन्ध खोटे (-बुरे ) कार्य करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिध्यात्वादिक व पाप-बन्ध किस प्रकार होंगे ?

उत्तर:—प्रथम तो परद्रव्योंको इष्ट-ग्रनिष्ट मानना ही मिथ्या है; क्योंकि कोई द्रव्य किसीका मित्र-शत्रु है नही; तथा जो इष्ट-ग्रनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका कारण पुण्य—पाप है; इसलिये जैसे पुण्यबन्ध हो, पापबन्ध न हो वह करना । तथा यदि कर्म उदयका भी निश्चय न हो, ग्रौर इष्ट-ग्रनिष्टके बाह्य कारणोंके संयोग-वियोगका उपाय करे, परन्तु कुदेवको माननेसे इष्ट-ग्रनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धिको प्राप्त होती है; तथा उससे पुण्यबंध भी नहीं होता, पापबन्ध होता है । तथा कुदेव किसीको धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देवे जाते, इसलिये वे बाह्यकारण भी नहीं हैं । इनकी मान्यता किस ग्रथं की जाती है ? जब ग्रत्यन्त भ्रमबुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धान-ज्ञानका ग्रंश भी न हो, ग्रौर रागद्वेषकी ग्रति तीव्रता हो तब जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इष्ट-ग्रनिष्टका कारण मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती है । ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्ग ग्रति दुलंभ होजाता है ।

### [ कुगुरुका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेघ ]

म्रागे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेध करते हैं:---

जो जीव विषय-कषायादि श्रधमंरूप तो परिग्रामित होते हैं, श्रौर मानादिकसे श्रपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं श्रथवा किंचित् धर्मका कोई श्रंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं;—इस प्रकार धर्मका श्राश्रय करके श्रपनेको बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना; क्योंकि धर्म पद्धतिमें तो विषय-कषायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे वैसा ही श्रपना पद मानता योग्य है।

#### [ कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध ]

वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा भ्रपनेको गुरु मानते हैं। उनमें कुछ ब्राह्मणादिक तो कहते हैं — हमारा कुल ही ऊँचा है, इसलिये हम सबके गुरु हैं। परन्तु कुलकी उच-ता तो धर्म साधनसे है। यदि उच्चकुलमें उत्पन्न होकर हीन भ्राचरण करे तो उसे उच्च कैसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्त होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत प्रन्थमें भी धनेक बाह्मण कहे हैं। वहाँ "जो बाह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल बाह्मण कहना"—ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है?

तथा वैष्णवशास्त्रोंमें ऐसा भी कहते हैं—वेदव्यासादिक मछली ग्रादिसे उत्पन्न हुए हैं। वहाँ कुलका अनुक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते हैं; इसिलये सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुषसे व नीचकुलको स्त्रोके उच्चकुलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्तित होती देखी जाती है; वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित् कहोगे—ऐसा है तो उच्चनीचकुलके विभाग किसिलये मानते हो ? सो लौकिक कायोंमें ग्रसत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्मकायमें तो असत्यता संभव नहीं है; इसिलये धर्मपद्धितमें कुल ग्रवेक्षा महन्तपना संभव नहीं है। धर्म साधन हो से महन्तपना होता है। बाह्मणादि कुलोंमें महन्तता है सो धर्मप्रवृत्तिसे है; धर्मप्रवृत्तिको छोड़कर हिसादि पापमें प्रवर्तनेसे महन्तपना किस प्रकार रहेगा ?

तथा कोई कहते हैं कि—हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, घर्मात्मा हुए हैं; हम उनकी संतितमें हैं, इसलिये हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं; यदि उनकी सन्तितमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकी सन्तितमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शास्त्रोंमें व लोकमें यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभकार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र शुभकार्य करता है, पुत्र शुभकार्य करके चिचपदको प्राप्त करता है, पुत्र शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंकी अपेक्षा महन्त मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना।

तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुष हुमा हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते ग्राये हों, उनमें उस महत्पुरुष जैसे गुरुग न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परस्त्री-गमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह सम्भव नहीं है। श्रीर वह पापी है तो गादीका ग्रधिकार कहाँ रहा ? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है।

तथा कितने ही पहले तो स्त्री भ्रादिके त्यागी थे; बादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि कार्यं करके गृहस्य हुए, उनकी सन्तित अपनेको गुरु मानती है; परन्तु भ्रष्ट होनेके बाद गुरुपना किस प्रकार रहा ? अन्य गृहस्थोंके समान यह भी हुए। इतना विशेष हुमा कि—यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए; इन्हें मूल गृहस्थघमीं गुरु कैसे मानें ? तथा कितने ही अन्य तो सर्व पापकार्य करते हैं, एक स्त्रीसे विवाह नहीं करते और इसी अंगद्वारा गुरुपना मानते हैं। परन्तु एक अबह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, उन्हें करते हुए धर्मात्मा—गुरु किस प्रकार मानें ? तथा वह धर्मबुद्धिसे विवाहादिकका त्यागी नहीं हुम्ना है, परन्तु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता। यदि धर्मबुद्धि होती तो हिंसादिक किसलिये बढ़ाता ? तथा जिसके धर्मबुद्धि नहीं है उसके शीलकी भी हढ़ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब परस्त्री गमनादि महा-पाप उत्पन्न करता है। ऐसी किया होनेपर गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है।

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष घारण करनेसे गुरुपना मानते हैं; परन्तु भेष घारण करनेसे कौनसा घमं हुग्रा, कि जिससे धर्मात्मा गुरु मानें ? वहां कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहिनते हैं, कोई चादर घ्रोढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेतवस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहिनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं— इत्यादि घ्रनेक स्वांग बनाते हैं। परन्तु यदि शीत-एगादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी तो पगड़ी, जामा इत्यादि प्रवृत्ति-रूप वस्त्रादिकका त्याग किसलिये किया ? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनानेमें धर्मका कौनसा ग्रंग हुग्रा १ गृहस्थोंको ठगनेके ग्रंथ ऐसे भेष जानना:। यदि गृहस्थ जैसा ग्रपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जायेंगे ? ग्रीर इन्हें उनके द्वारा ग्राजीविका व घनादिक व मानादिकका प्रयोजन साधना है। इसलिये ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांगको देखकर ठगाता है ग्रीर धर्म हुग्रा मानता है, परन्तु यह भ्रम है। यही कहा है—

जह कृति बेम्पारचो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं । तह मिच्चवेममुसिया गयं पि ण मुणंति धम्म-णिहिं ॥ १ ॥

( उपदेश सिद्धांत रत्नमाला-४)

अर्थ:—जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिकको ठगाते हुए भी हर्ष मानता है, उसी प्रकार मिध्याभेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धनको नहीं जानते हैं। भावार्थ — इन मिध्यावेषवाले जीवोंकी सुश्रुपा ग्रादिसे ग्रपना धर्मधन नष्ट होता है उसका विषाद नहीं है, मिध्याबुद्धिमें हर्ष करते है। वहाँ कोई तो मिध्याशास्त्रोंमें जो वेष निरूपित

किये हैं उनको घारण करते हैं; परन्तु उन शास्त्रोंके कर्ता पापियोंने सुगमिकया करनेसे उच्चपद प्रक्षित करनेमें हमारी मान्यता होगी व ग्रन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, इस ग्रामिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि—सुगमिकयासे उच्चपद होना बतलाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है। भ्रमसे उनके कहे हुए मार्गमें प्रवत्तंते हैं। तथा कोई शास्त्रोंमें तो कठिन मार्ग निरूपित किया है वह तो सघेगा नहीं भौर भ्रपना ऊँचा नाम घराये बिना लोग मार्नेग नहीं; इस श्रामिप्रायसे यति, मुनि, ग्राचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न-इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं ग्रीर इनके श्राचारोंको साध नहीं सकते, इसलिये इच्छानुसार नाना वेष बनाते हैं। तथा कितने ही श्रपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं ग्रीर इच्छानुसार ही वेष बनाते हैं। इस प्रकार श्रनेक वेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है।

यहाँ कोई पूछे कि—वेष तो बहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-भूठे वेष-की पहिचान किस प्रकार होगी ?

समाधानः—जिन वेषोंमें विषय-कषायका किंचित् लगाव नहीं है वे वेष सच्चे हैं। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं, भ्रन्य सर्व वेष मिथ्या हैं। वही "षट्पाहुड़" में कुन्द-कृन्दाचार्यने कहा है—

एगं जिणस्स रूवं विदियं उक्किट्ट सावयाणं तु । अवरहियाण तहर्यं चउत्थं पुण लिग दंसणं णित्थ ॥

( दर्शनपाहुड़ १८)

अर्थ:—एक तो जिनस्वरूप निर्मन्य दिगम्बर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों-का रूप दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा ग्राधिकायोंका रूप— यह स्त्रियोंका लिंग—ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिंग सम्य-ग्दर्शनस्वरूप नहीं है। भावार्थ—इन तीन लिंगके ग्रातिरिक्त ग्रन्य लिंगको जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्यादृष्टि है। तथा इन वेषियोंमें कितने ही वेषो ग्रपने वेषकी प्रतीति करानेके ग्रथं किंचित् धर्मके ग्रंगको भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रूप्या क्लानेवाला उसमें कुछ चाँदीका ग्रंशभी रखता है, उसी प्रकार धर्मका कोई ग्रंग दिखा-कर ग्रपना उच्चपद मनाते हैं।

यहाँ कोई कहे कि -- जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ?

उत्तर: — जिस प्रकार उपवासका नाम रखाकर करणमात्र भी भक्षरण करे तो पापी है, ग्रीर एकात ( एकाशन )का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी

षमित्मा है; उसी प्रकार उच्चपदवीका नाम रखाकर उसमें किंचित् भी प्रन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है; ग्रीर नीची पदवीका नाम रखाकर किंचित् भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है; इसलिये धर्मसाधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है; परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीची किया करनेसे तो महापाप ही होता है। वही 'षठ पाहुड़' में कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है—

जह जायरूवसिसो तिलतुसिमत्तं ण गहदि अत्थेसु । जह लेइ अप्प-बहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥ १ ॥

( सत्र पाहड १५ ) मर्थ: मुनिपद है वह यथाजातरूप सहश है। जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मूनि ग्रर्थ यानी धन-वस्त्रादिक वस्तुग्रों उनमें तिलके तूष-मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित् ग्रस्प व बहुत वस्तु ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमारा करे तो भी स्वर्ग-मोक्षका ग्रधिकारी होता है ग्रौर मुनिपनेमें किचित परिग्रह ग्रंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो, हुंडावसर्पिगा कालमें यह कलिकाल वर्त रहा है। इसके दोषसे जिनमतमें मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहां बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल अपने श्रात्माका श्रापरूप श्रनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हैं, श्रोर श्रब विषयकषायासक्त जीव मुनिपद धारण करते हैं वहाँ सर्व सावद्यके त्यागी होकर पंच-महावतादि यंगीकार करते हैं; इवेत-रक्तादि वस्त्रोंको ग्रहण करते हैं, भोजनादिमें लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही धनादिक भी रखते हैं, हिसादिक करते हैं व नाना श्रारम्भ करते हैं। परन्तू ग्रस्प परिग्रह ग्रहण करने हा फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापोंका फल तो अनन्त संसार होगा ही होगा। लोगों-की श्रज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते है भीर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत् सन्मानादि करते हैं; सो शास्त्रमें कृत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये उनको भी वैसा ही फल लगता है।

मुनिपद लेनेका क्रम तो यह है—पहले तत्त्वज्ञान होता है, पश्चात् उदासीन परिणाम होते हैं, परिषहादि सहनेकी शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है श्रीर तब श्री गुरु मुनिधर्म श्रंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि—तश्वज्ञानरहित विषयकषायासक्त जीवोंको मायासे व लोभ दिखाकर मुनिपद देना,

पश्चात् ग्रन्थया प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा श्रन्थाय है। इस प्रकार कुगुरुका व उनके सेवनका निषेध किया। ग्रब इस कथनको हढ़ करनेके लिये शास्त्रोंकी साक्षी देते हैं। वहाँ 'उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला' में ऐसा कहा है—

गुरुणो मद्वा जाया सद्दे थुणि ऊण लिति दाणाई । दोण्णवि मद्वणियसारा द्समिसमयम्मि बुट्टंति ॥ ३१ ॥

कालदोषसे गुरु जो हैं वे तो भाट हुए; भाटवत् शब्द द्वारा दातारकी स्तुति करके दानादि ग्रहरण करते हैं। सो इस दुःषमकालमें दोनों ही—दातार व पात्र संसारमें इबते हैं। तथा वहाँ कहा है—

सप्पे दिहे णासह लोओ णहि कोवि किपि अक्खेह। जो चयह इगुरु सप्पं हा मृदा भणइ तं दुई ॥ ३६॥

अर्थ:—सर्प को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय हाय ! देखो तो, जो कुगुरु सर्पको छोड़ते हैं उसे मूढ़लोग दूष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं।

सप्यो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाई । तो वर सप्यं गहियं मा कुगुरु सेवणं भइं ॥ ३७ ॥

श्रहो, सर्प द्वारा तो एकबार मरण होता है और कुगुरु श्रनन्त मरण देता है — अनन्तबार जन्म-मरण कराता है। इसलिये हे भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला श्रीर कुगुरुका सेवन भला नहीं है। वहाँ श्रीर भी गाथाएँ यह श्रद्धान दृढ़ करनेको कारण बहुत कही हैं सो उस ग्रन्थसे जान लेना। तथा संघपट्टमें ऐसा कहा है—

ज्ञुत्भामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रशृज्य चैत्ये क्वचित् कृत्वा किंचनपश्मभतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् । चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं शकीयति बालिशीयति बुधान् विश्व वराकीयति ।

अर्थ:—देखो, क्षुघासे कृश किसी रंकका बालक कहीं चैत्यालयादिमें दीक्षा धारण करके, पापरहित न होता हुग्रा किसी पक्षद्वारा ग्राचार्यपदको प्राप्त हुग्रा । वह चैत्यालयमें ग्रपने गृहवत् प्रवर्तता है, निजगच्छमें कुटुम्बवत् प्रवर्तता है, ग्रपनेको इन्द्रवत् महान् मानता है ज्ञानियोंको बालकवत् ग्रज्ञानी मानता है सर्व गृहस्थोंको रंकवत् मानता है सो यह बड़ा ग्राव्चर्य हुग्रा है ।

तथा ''यैर्जातो न च विद्वितो न च न च कीतो'' इत्यादि काव्य है; उसका अर्थ ऐसा है—जिनसे जन्म नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है,—इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है और गृहस्थोंको वृषभवत् हाँकते हैं; जबरदस्ती दानादिक लेते हैं; सो हाय हाय ! यह जगत् राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नहीं है। इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोषक काव्य हैं सो उस ग्रन्थसे जानना।

यहाँ कोई कहता है—यह तो श्वेताम्बरिवरिचत् उपदेश है उसकी साक्षी किसलिये दी ?

उत्तर: — जैसे — नीचा पुरुष जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज ही निषेध हुम्रा; उसी प्रकार जिनके बस्नादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करें, तब दिगम्बर धर्ममें तो ऐसी विपरीतताका सहज ही निषेध हुम्रा। तथा दिगम्बर ग्रन्थोंमें भी इस श्रद्धानके पोषक बचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत षट्पाहुड़में (दर्शनपाहुड़में) ऐसा कहा है —

> दंसणमूलो धम्मो उवइट्ठं जिणवरेहिं सिस्साणं । तं सोऊण सकण्ये दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥ २ ॥

ग्रथं:—सम्यग्दर्शन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है; उसे सुनकर हे कर्णसहित पुरुषों ! यह मानो कि—सम्यक्त्वरहित जीव वंदनायोग्य नहीं है। जो ग्राप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है ? बिना सम्यक्त्व ग्रन्य धर्म भी नहीं होता। धर्मके बिना वंदने योग्य कैसे होगा ? फिर कहते हैं—

जे दंसखेसु भट्टा णाये भट्टा चरित्तभट्टाय । एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ।। ८ ।।

जो दर्शनमें भ्रष्ट हैं, ज्ञानमें भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्टसे भ्रष्ट हैं; भीर भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवोंका नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर कहते हैं:—

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणघराणं । ते हुंति जुल्लम्या बोही पुण दुल्लहा तेसि ।। १२ ॥

जो ग्राप तो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हैं ग्रीर सम्यक्त्वधारियोंको ग्रपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले-गूँगे होते हैं ग्रधात् स्थावर होते हैं तथा उनके बोधिकी प्राप्ति महा दुर्लभ होती है।

जेवि पहंति च तेसिं जाणंता लक्जगारवभएण । तेसिं पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणाणं ॥ १३॥ (दर्शनपाहुड) जो जानते हुए भी लज्जा, गारव ग्रीर भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी बोधि ग्रर्थात् सम्यक्त नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पापकी श्रनुमोदना करते हैं। पापियोंका सन्मानादि करनेसे भी उस पापकी श्रनुमोदनाका फल लगता है। तथा (सूत्रपाहुडमें) कहते हैं—

जस्स परिग्रहग्रहणं अप्य बहुयं च हवह लिंगस्स । सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ णिरायारो ॥ १९ ॥

(-सूत्र पाहुड )

जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका ग्रंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्दा योग्य है। परिग्रह रहित ही ग्रनगार होता है। तथा (भावपाहुडमें) कहते हैं:—

धम्मम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो । णिष्फलणिग्गुणयारो णहसवणो णग्गह्रवेण ॥ ७१ ॥

( भावपाहुड )

ग्रर्थः — जो घर्ममें निरुद्यमी है, दोषोंका घर है, इक्षुफल समान निष्फल है, गुराके ग्राचररासे रहित है, वह नग्नरूपसे नट-श्रमरा है, भांडवत् वेशधारी है। ग्रब, नग्न होनेपर भांडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह दृष्टान्त भी नहीं बनता।

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तृण जिणवरिंदाणं । पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ।। ७८ ।।

--( मोत्तपाहड )

ग्रर्थ:—पापसे मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिग धारण करके पाप करते हैं वे पापमूर्ति मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना। तथा ऐसा कहा है— जे पंचेलसत्ता गंथगाहीय जायणासीला।

माधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमगाम्मि ॥ ७९ ॥

—( मोक्षपाहुड )

ग्रर्थ:—जो पंचप्रकार वस्तमें ग्रासक्त है, परिग्रहको ग्रहण करनेवाले हैं, याचना-सिंहत हैं, ग्रध:कर्म दोषोंमें रत हैं उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना । ग्रौर भी गाथा सूत्र वहाँ उस श्रद्धानको दृढ़ करनेके लिये कहे हैं व वहाँसे जानना । तथा कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिंग घारण करके जो हिंसा, ग्रारम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते हैं उनका बहुत निषेध किया है । तथा गुणभद्राचार्यकृत ग्रात्मानुशासनमें ऐसा कहा है—

> इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभाववय्यौ यथा मृगाः । वनाद्धसन्त्युत्रामं कली कष्टं तपस्विनः ॥ १९७॥

मर्थः — किलकालमें तपस्वी मृगकी भौति इघर-उघरसे भयभीत होकर वनसे नगरके समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगरके समीप ही रहनेका निषेध किया, तो नगरमें रहना तो निषिद्ध हुन्ना ही।

> वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः। सुस्रीकटाभलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २००॥

श्रयं:—होनेवाला है श्रनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य सम्पदा लुट गई है—ऐसा है। तथा योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशमें ऐसा कहा है—

चिल्ला चिल्ली पुरुषपहिं, तूमइ मृढ णिमंतु । एयहिं लज्जइ णाणियउ, बंधहहेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला-चेलो और पुस्तकों द्वारा मूढ संतुष्ट होता है; भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बन्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है।

केणवि अप्पेड वंचियड, सिर लुंचि वि बारेण। सयलु वि संग ण परिहरिय, जिणवरिंतमधरेण।। २१६।।

किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जीवने जिनवरका लिंग धारण किया और राखसे सिरका लोंच किया, परन्तु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा।

जे जिणिलंग धरेवि मुणि इहुपरिग्गह लिंति । छिदकरेविणु ते वि जिय, सो पुण छिद गिलंति ॥ २१७॥

भर्थ:—हे जीव ! जो मुनि जिनिलग धारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते हैं वे र्छीद (उल्टी) करके उसी र्छिदका पुनः भक्षण करते हैं ग्रथित् निन्दनीय हैं। इत्यादि वहाँ कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रोंमें कुगुरुका व उनके ग्राचरणका व उनकी सुश्रु-षाका निषेध किया है सो जानना।

तथा जहाँ मुनिको धात्री-दूत ग्रादि छ्यालीस दोष ग्राहारादिमें कहे हैं वहाँ गृहस्थोंके बालकोंको प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र-ग्रौषधि-ज्योतिषादि कार्यं बतलाना तथा किया-कराया, ग्रनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाग्रोंका निषेध किया है; परन्तु ग्रब कालदोषसे इन्हीं दोषोंको लगाकर ग्राहारादि ग्रहण करते हैं। तथा पार्वस्थ, कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियोंका निषेध किया है, उन्हींके लक्षगोंको घारण करते हैं। इतना विशेष है कि—वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं यह नाना परिग्रह रखते

हैं। तथा वहाँ मुनियंकि भ्रामरो ग्रादि ग्राहार लेनेकी विधि कही है; परन्तु यह ग्रासक्त होकर, दातारके प्राण् पीड़ित करके ग्राहारादिका ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्थ- धर्ममें भी उचित नहीं हैं व ग्रन्याय, लोकनिद्ध कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तथा जिनविम्ब, शास्त्रादिक धर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो ग्रविनय करते हैं ग्रौर ग्राप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना ग्रादि प्रवृत्तिको धारण करते हैं—इत्यादि ग्रनेक विपर्णतिताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं ग्रौर ग्रपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण ग्रादिके धारी कहलाते हैं। इस प्रकार ग्रपनी महिमा कराते हें ग्रौर गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा दिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परन्तु बड़े पापको बड़ाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे ग्रनन्त संसार नहीं होगा ? शास्त्रमें एक जिनवचनको ग्रन्थथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान ग्रौर पाप कौन है ?

श्रव यहाँ, कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुश्चोंकी स्थापना करते हैं उनका निरा-करण करते हैं। वहाँ वह कहता है—गुरु बिना तो निगुरा कहलायेंगे श्रौर वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्हींको गुरु मानना ?

उत्तर:— निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। तथा जो गुरुको तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरुका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको मानता ही नहीं। ग्रीर जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षण न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह जानना।

फिर वह कहता है—जैन शास्त्रोंमें वर्तमानमें केवलीका तो ग्रभाव कहा है, मुनिका तो ग्रभाव नहीं कहा है ?

उत्तर:—ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परन्तु भरत-क्षेत्रमें कहते हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है; कहीं सद्भाव होगा, इसलिये ग्रभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहाँ जाग्रोगे तब किसको गुरु मानोगे? जिसप्रकार—हंसोंका सद्भाव वर्तमान में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नहीं देते, तो ग्रौर पिक्षयोंको तो हंस माना नहीं जाता। उसीप्रकार वर्तमानमें मुनियोंका सद्भाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो ग्रौरोंको तो मुनि माना नहीं जा सकता। फिर वह कहता है—एक ग्रक्षरके दाताको ग्रुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलायें व सुनायें उन्हें गुरु कैसे न मानें ?

उत्तर: - गुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, उसे उस प्रकार गुरुसंज्ञा सम्भव है। जैसे - कुल अपेक्षा माता-पिताको गुरुसंज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या अपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहाँ तो धर्मका अधिकार है; इसलिये जिसके धर्म अपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना। परन्तु धर्म नाम चारित्रका है; "\*चारित्तं खलु धम्मो" ऐसा शास्त्रमें कहा है; इसलिये चारित्रके धारकको ही गुरुसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ देवके श्रद्धानमें अरहन्तदेवका ही ग्रहण है; उसी प्रकार औरोंका भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धानमें निर्गन्थका ही ग्रहण है। जैनधर्ममें अरहन्तदेव, निर्गन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यहाँ प्रश्न है कि — निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्थको ग्रुरु नहीं मानते, सो वया कारण है ?

उत्तर: — निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्थ जीव सर्वप्रकारसे महंतता धारण नहीं करते । जैसे — लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हुग्रा श्रीर यह उसे धन-वस्त्रादि देनेस महंत हुग्रा। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता है, तथापि ग्रन्तरङ्ग लोभी होता है इसलिये सर्वथा महंतता नहीं हुई।

यहाँ कोई कहे- निर्ग्रन्थ भी तो माहार लेते हैं ?

उत्तर:—लोभी होकर, दातारकी सुश्रुषा करके दीनतासे ग्राहार नहीं लेते; इसलिये महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार ग्रन्य जीव जानना। इसलिये निर्ग्रन्थ ही सर्वप्रकार महंततायुक्त हैं; निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नहीं है; इसलिये गुरुग्रोंकी ग्रपेक्षा महंतता और दोषोंकी ग्रपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निःशंक स्तुति नहीं की जा सकती। तथा निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे श्रधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं; वहाँ गुरुसंज्ञा किसको होगी? इसलिये जो बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं उन्होंको गुरु जानना।

यहाँ कोई कहे—ऐसे गुरु तो वर्तमानमें यहाँ नहीं हैं, इसलिये जिस प्रकार ग्ररहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार ग्रुक्ग्रोंकी स्थापना यह वेशघारी हैं?

<sup>#</sup> प्रवचनसार गाथा १-७।

उत्तर:—जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजाका प्रतिपक्षी नहीं है; श्रीर कोई सामान्य मनुष्य श्रपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार श्ररहंतादिककी पाषाणादिमें स्थापना बनाये तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, श्रीर कोई सामान्य मनुष्य श्रपनेको मुनि मनाये तो वह मुनियोंका प्रतिपक्षी हुगा। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो श्रपनेको श्ररहन्त भी मनाश्रो! श्रीर यदि उनकी स्थापना है तो बाह्यमें तो वैसे ही होना चाहिये; परन्तु वे निर्ग्रन्थ, यह बहुत परिग्रहके धारी,—यह कैसे बनता है?

तथा कोई कहे—ग्रब श्रावक भी तो जैसे सम्भव हैं वैसे नहीं हैं, इसलिये जैसे श्रावक वैसे मुनि?

उत्तर:-शावक संज्ञा तो शास्त्रमें सर्व गृहस्य जैनियोंको है। श्रेणिक भी असंयमी था, इसे उत्तरपूराणमें श्रावकोत्तम कहा है। बारह सभाग्रोंमें श्रावक कहे हैं वहाँ सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते, तो असंयत मनुष्योंकी अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। श्रीर मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थके सिवा कहीं कही नहीं है। तथा श्रावकके तो ग्राठ मूलगुण कहे हैं, इसलिये मद्य, मौस, मधू, पाँच उदम्बरादि फलोंका भक्षण श्रावकोंके है नहीं, इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परन्तु मुनिके श्रद्वाईस मुलगुण हैं सो वेषियोंके दिशायी ही नहीं देते, इसलिये मुनिपना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। तथा गृहस्य ग्रवस्थामें तो पहले जम्बूकुमारादिकने बहुत हिसादि कार्य किये सुने जाते हैं; मुनि होकर तो किसीने हिंसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, ग्रादिनाथजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा लेकर पूनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे—'जिनलिंगी होकर भ्रन्यथा प्रवर्तोंगे तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो।' इसलिये जिनलिंगी कहलाकर अन्यया प्रवर्ते, वे तो दंड योग्य हैं; वंदनादि योग्य कैसे होंगे ? श्रब ग्रधिक क्या कहें, जिनमतमें कुवेष धारण करते हैं वे महापाप करते हैं; ग्रन्य जीव जो उनकी सुश्रूषा भ्रादि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्मपुराणमें यह कथा है कि-श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनियोंको भ्रमसे भ्रष्ट जानकर ग्राहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्बें दानादिक देना कैसे सम्भव है ?

यहाँ कोई कहे—हमारे घन्तरङ्गमें श्रद्धान तो सत्य है, परन्तु बाह्य लजादिसे शिष्टाचार करते हैं; स्रो फल तो मन्तरङ्गका होगा ?

प्तर:— 'षट्पाहुढ'में सज्जादिसे वन्दनादिकका निषेध बतलाया था, वह पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक भुकाकर हाथ जुड़वाये, तब तो यह सम्भव है कि हमारा अन्तरङ्ग नहीं था; परन्तु आप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ अन्तरङ्ग कैसे न कहें ? जैसे—कोई अन्तरंगमें तो मांसको बुरा जाने, परन्तु राजादिकको भला मनवानेको मांस भक्षण करे तो उसे व्रती कैसे मानें ? उसी प्रकार अन्तरंगमें तो कुगुरु-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहें ? इसलिये बाह्यत्याग करने पर ही अन्तरंग त्याग सम्भव है। इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कुगुरुश्रोंकी सुश्रुषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवनका निषेध किया।

यहाँ कोई कहे-किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुगुरुसेवनसे मिथ्यात्व कैसे हुआ ?

उत्तर:—जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भर्तारकी भाँति रमणकिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुके साथ सुनुरुकी भाँति
नमस्कारादि किया सर्वथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुआ
है; वहाँ रागादिकका निषेध करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावको श्रेष्ठ
मानता है; इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हों गुरुको उत्तम जानकर
नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हों निषद्ध जानकर कदापि
नमस्कारादि नहीं करता।

कोई कहे-जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी करता है?

उत्तर:—राजादिक धर्मपद्धितमें नहीं हैं। गुरुका सैवन तो धर्मपद्धितमें है, राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है; वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है; परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुग्रा। सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्पन्न की उसके कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानमें दृढ़ता कैसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भव है। इस प्रकार कुगुरुश्रोंका निरूपण किया।

[ कुधर्मका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निवेध ]

ग्रव कुथमंका निरूपण करते हैं:---

जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हों व विषयकषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो कुधर्म जानना। यज्ञादिक कियायोंमें महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवोंका घात करे और इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टबुद्धि करके रौद्रध्यानी हो, तीव्र लोभसे श्रीरोंका बुरा करके श्रपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, श्रीर ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने सो कुधर्म है।

तथा तीर्थोंमें व ग्रन्यत्र स्नानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोटे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होती है, शरीरको चैन मिलता है, इसलिये विषयपोषण होता है ग्रीर कामादिक बढ़ते हैं; कुतूहलादिसे वहाँ कषायभाव बढ़ाता है ग्रीर धर्म मानता है सो यह कुधर्म है।

तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिकके ग्रथं दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंको दान देता है, दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल ग्रादि वस्तुग्रोंको देता है, परन्तु संक्रान्ति ग्रादि पर्व धर्मरूप नहीं हैं। ज्योतिषीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति ग्रादि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिकके ग्रथं दिया वहाँ भय, लोभादिककी ग्रधिकता हुई; इसलिये वहाँ दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है; क्योंकि लोभी नाना ग्रसत्य युक्तियाँ करके ठगते हैं, किंचित् भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पापरूप प्रवर्तता है। पापके सहायकका भला कैंसे होगा? यही "रयणसार" शास्त्रमें कहा है—

सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाणं सोहं वा। लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सवस्स जासेह ॥ २६ ॥

स्रयं: सत्पुरुषोंको दान देना करपवृक्षोंके फलोंकी शोभासमान है। शोभा भी है स्रोर सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव स्रथांत् मुदेंकी ठठरीकी शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परन्तु मालिकको परम दुःखदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुषोंको दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती स्रादि देनेसे तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं स्रोर मान-लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुस्रोंको देनेवालेक पुण्य कैसे होगा? तथा विषयासक्त जीव रितदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पुण्य कैसे होगा? तथा युक्ति मिलानेको कहते हैं कि—वह स्त्री सन्तोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करनेसे सुख

पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया ? रितकालके म्रतिरिक्त भी उसके मनोरथ भनुसार न प्रवर्ते तो दुःख पाती है; सो ऐसी भसत्य युक्ति बनाकर विषयपोषण करनेका उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दया दान व पात्रदानके सिवा भ्रन्य दान देकर धर्म मानना सर्वे कुधर्म है।

तथा व्रतादिक करके वहाँ हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु व्रतादिक तो उन्हें घटानेके ग्रर्थ किये जाते हैं। तथा जहाँ ग्रन्नका तो त्याग करे ग्रीर कंदमूलादिका भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई—स्वादादिक विषय विशेष हुए। तथा दिनमें तो भोजन करता नहीं है ग्रीर रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजनसे रात्रि भोजनमें विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा व्रतादिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुग्रा ग्रादिक्प प्रवर्तता है इत्यादि पापिक्रया करता है; तथा व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, ग्रनिष्टके नाशको चाहता है वहाँ कषायोंकी तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रतादिकसे धर्म मानता है सो कुध्म है।

तथा कोई भक्ति आदि कार्योमें हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं; गीत-नृत्यगानादिक व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोषण करते हैं; कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्तते हैं वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्मका किचित् साधन नहीं है। वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है।

तथा कितने ही शरीरको तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, श्रौर वहाँ हिंसादिक उत्पन्न करते हैं व कपायादिरूप प्रवर्तते हैं। जैसे—पंचाग्नि तपते हैं सो श्रग्निसे बड़े-छोटै जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं इसमें धर्म क्या हुग्ना ? तथा श्रींधे मुँह भूलते हैं, उध्वंबाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं वहाँ क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्मके ग्रंग नहीं हैं।

तथा पवन साधन करते हैं वहाँ नेती, घोती इत्यादि कार्योंमें जलादिकसे हिंसादिक उत्पन्न होते हैं; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहाँ किचित् धर्मसाधन नहीं है। इत्यादिक क्लेश तो करते हैं, विषयकषाय घटानेका कोई साधन नहीं करते। अन्तरंगमें कोध, मान, माया, लोभका अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधमें है।

तथा कितने ही इस लोकमें दुःख सहन न होनेसे व परलोकमें इष्टकी इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी कोधादिसे आपघात करते हैं। जैसे—पितवियोगसे अग्निमें जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते हैं, काशीमें करौंत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं—इत्यादि कार्यौसे धर्म मानते हैं; परन्तु आपघातका तो महान पाप है। यदि शरीरादिकसे अनुराग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमें कौन धर्मका अंग हुआ ? इसलिये आपघात करना कुधर्म है। इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे कुधर्मके अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषयकषाय बढ़ते हों और भर्म मानें सो सब कुधर्म जानना।

देखो, कालका दोष, जैनधर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गई है। जैनमतमें जो धर्म पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय-कषाय छोड़कर संयमरूप प्रवर्तना योग्य है। उसे तो ग्रहण नहीं करते ग्रीर व्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ नाना श्रुंगार बनाते हैं, इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतूहलादि करते हैं व कषाय बढ़ानेके कार्य करते हैं, जुग्ना इत्यादि महान पापरूप प्रवर्तते हैं।

तथा पूजनादि कार्योंमें उपदेश तो यह था कि— "सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ दोषायनालं अवहुत पुण्य समूहमें पापका अशं दोषके अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा-प्रभावनादि कार्योंमें रात्रिमें दीपकसे, व अनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व अयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिंसादिरूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति, भक्ति आदि शुभपरिणामोंमें नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करनेमें तो बुरा ही दिखना होता है।

तथा जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है; वहाँ नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमादरूप प्रवर्तते हैं, तथा वहाँ बाग-बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय-कषायका पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुषोंको गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी ग्रसत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकारसे विषय-कषायोंको तो बढ़ाते हैं ग्रीर धर्म मानते हैं; परन्तु जिनधर्म तो वीतराग भावरूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति कालदोषसे ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया।

 <sup>&</sup>quot;पूज्यं जिनं त्वार्चयतोजनस्य, सावद्यतेशोबहुपुण्यराशौ ।
 दोषायनास्त्रं किण्का विषस्य, न दूषिका शीतिशवास्त्रुराशौ ॥ ४८ ॥
 (—शृहत्त्वयंभस्तोत्र )

### [ इधर्म सेननसे मिध्यात्वमाव ]

धन, इसमें मिथ्यात्नभाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं :--

तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि—रागादिक छोड़ना। इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोंको बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्त्वश्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन धाजासे प्रतिकूल हुआ। रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म माना सो यह भूठा श्रद्धान हुआ; इसलिये कुधर्मके सेवनमें मिथ्यात्वभाव है। इस प्रकार कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र सेवनमें मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही 'षट्पाहुड़' (मोक्खपाहुड) में कहा है—

# कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिगं च वंदए जो दु। लजामयगारवदो मिच्छादिट्टी हवे सो दु॥ ९२॥

प्रयं: यदि लज्जा , भयसे, व बड़ाईसे भी कुत्सित् देवको, कुत्सित् घर्मको व कुत्सित् लिंगको वन्दता है तो मिध्यादृष्टि होता है। इसलिये जो मिध्यात्वका त्याग करना चाहे, वह पहले कुदेब, कुगुरु, कुधमंका त्याबी हो। सम्यक्त्वके पच्चीस मलोंके त्यागमें भी अमूढ़ दृष्टिचें व षडायतनमें इन्हींका त्याग कराया है; इसलिये इनका अवश्य त्याग करना। तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिध्यात्वभाव होता है सो वह हिसादिक पापों बड़ा पाप है; इसके फलसे निगोद, नरकादि पर्याये पायी जाती हैं; वहाँ अनन्तकाल पर्यन्त महा संकट पाया जाता है; सम्यक्तानकी प्राप्ति महा दुर्बभ हो जाती है। यही षट्पाहुड़में (भावपाहुड़में) कहा है—

### कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि मचिसंजुचो । कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छिय गइमायणो होइ।। १४०॥

भर्यः जो कुत्सित् धर्ममें रत है, कुत्सित् पाखण्डियोंकी भक्तिसे संयुक्त है, कुत्सित् तपको करता है वह जीव कुत्सित् ग्रर्थात् खोटी गतिको भोगनेवाला होता है। सो हे भव्यो ! किंचित्मात्र लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे अनन्त-काल पर्यन्त महादुःख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं है। जिनधर्ममें यह तो आम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है; इसलिये इस मिथ्यात्वको सहन्यसनादिकसे भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिये जो पापके फलसे डरते हैं, अपने आत्माको दुःक्ससहुद्रमें नहीं हवाना चाहते, वे जीव इस

मिध्यात्वको अवश्य छोड़ो ! निन्दा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है; क्योंकि नीतिमों भी ऐसा कहा है—

> निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविश्वतु गच्छतु वा यथेष्टम् । अद्येव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा न्यायात्पश्चः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।। १ ॥

> > ( नीतिशतक-=४)

कोई निन्दा करता है तो निन्दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी ग्राग्नो व जहाँ-तहाँ जाग्नो, तथा ग्रभी मरण होग्नो व युगान्तरमें होग्नो, परन्तु नीतिमें निपुण पुरुष न्यायमार्गसे एक डग भी चिलत नहीं होते। ऐसा न्याय विचारकर मिन्दा-प्रश्नंसादिकके भयसे, लोभादिकसे ग्रन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। ग्रहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके ग्राधारसे धर्म है। इनमें शिथिलता रखनेसे ग्रन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहुत कहनेसे क्या ! सर्वथा प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न करनेसे मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट होता है ग्रौर वर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती है; इसलिये इनका निषधरूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभाव छोड़कर ग्रपना कल्याण करो !

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रमें कुदेव-कुगुरु-कुधर्म निषेध वर्णनरूप इटवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥६॥





#### • वोडा •

इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिध्याभाव । ताकौँ करि निर्मृल भव, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

श्रव, जो जीव जैन हैं, जिनग्राज्ञाको मानते हैं, भौर उनके भी मिथ्यात्व रहता है उसका वर्णन करते हैं—क्योंकि इस मिथ्यात्ववैरीका ग्रंश भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागममें निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है। इनके स्वरूपको न जानते हुए श्रन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं—

### [ एकान्त निरचयावलम्बी जैनाभास ]

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निश्चयाभासके श्रद्धानी होकर श्रपनेको मोक्षमार्गी मानते हैं; श्रपने श्रात्माका सिद्धसमान अनुभव करते हैं, श्राप प्रत्यक्ष संसारी हैं। श्रमसे श्रपनेको सिद्ध मानते हैं वही मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोंमें जो सिद्ध समान द्यात्माको कहा है वह द्रव्यदृष्टिसे कहा है, पर्याय श्रपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे—राजा श्रीर रंक मनुष्यपनेकी श्रपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने श्रीर रंकपनेकी श्रपेक्षासे तो समान नहीं हैं। उसी प्रकार सिद्ध श्रीर संसारी जीवत्वपनेकी श्रपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपनेशीर संसारीपनेकी श्रपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, वैसा ही श्रपनेको शुद्ध मानते हैं। परन्तु वह शुद्ध-ग्रशुद्ध श्रवस्था पर्याय है; इस पर्याय श्रपेक्षा समानता मानी जाये तो यही मिथ्यादृष्टि है। तथा श्रपनेको केवलज्ञान।दिका सद्भाव मानते हैं, परन्तु श्रपनेको तो क्षयोपशमरूप मित-श्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है, क्षायिक-

भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है भौर ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए बिना ही क्षायिक-भाव मानते हैं, सो यही मिध्यादृष्टि है। शास्त्रमें सबं जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कहा है वह शक्तिभ्रपेक्षासे कहा है। क्योंकि सबं जीवोंमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है; वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है।

#### [केनलकान निषेध]

कोई ऐसा मानता है कि ब्रात्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर ब्रावरण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वज्रपटलादि ब्राइं होनेपर भी वस्तुको जानता है; कर्म ब्राइं ब्राने पर वह कैसे घटकेगा? इसलिये कर्मके निमित्तसे केवलज्ञानका ध्रभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। सर्वभेद जिसमें गींभत हैं ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिकभाव है। इसकी ग्रनेक घ्रवस्थाएँ मितज्ञानादिरूप व केवलज्ञानादिरूप हैं, सो यह पारिणामिकभाव नहीं हैं। इसलिये केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। तथा शास्त्रोंमें जो सूर्यंका दृष्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि—जैसे मेघपटल होते हुए सूर्यंका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मउदय होते हुए केवलज्ञान नहीं होता। तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि—जैसे सूर्यमें प्रकाश रहता है वैसे घ्रात्मामें केवलज्ञान रहता है; क्योंकि हण्टान्त सर्वप्रकारसे मिलता नहीं है। जैसे—पुद्गलमें वर्णं गुण है, उसकी हरित-पीतादि ग्रवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई घ्रवस्था होनेपर ग्रन्य ग्रवस्थाका ग्रभाव है। उसी प्रकार ग्रात्मामें चैतन्यगुण है, उसकी मितज्ञानादिरूप ग्रवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई घ्रवस्था होनेपर ग्रन्य ग्रवस्थाण है; सो वर्तमानमें कोई ग्रवस्था होनेपर ग्रन्य ग्रवस्थाका ग्रभाव है। उसी प्रकार होनेपर ग्रन्य ग्रवस्थाका ग्रभाव ही है।

तथा, कोई कहे कि—ग्रावरण नाम तो वस्तुको ग्राच्छादित करनेका है; केवल-ज्ञानका सद्भाव नहीं है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो ?

उत्तर:—यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। जसे—देशचारित्रका अभाव होनेपर शक्ति धातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। तथा ऐसा जानना कि—वस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव हो उसका नाम औपाधिकभाव है और परनिमित्तके बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। जैसे— जलको अग्निका निमित्त होनेपर उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपनेका अभाव ही है; परन्तु अग्निका निमित्त मिटने पर शीतलता ही होजाती है, इसलिये सदा-

काल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है और व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित् व्यक्तरूप होता है। उसी प्रकार आत्माको कर्मका निमित्त होनेपर अन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका अभाव हो है; परन्तु कर्मका निमित्त मिटने पर सर्वदा केवलज्ञान होजाता है; इसलिये सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है; क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे—शोतल स्वभावके कारण उष्णजलको शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा; उसी प्रकार केवलज्ञानस्वभावके कारण अगुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दु:खो ही होगा। इस प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादि एप अनुभव करते हैं वे मिथ्याहिष्ट हैं।

तथा रागादिक भाव ग्रपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे ग्रात्माको रागादि रिहत मानते हैं। सो पूछते हैं कि—ये रागादिक तो होते दिखायी देते हैं, ये किस द्रव्यके ग्रस्तित्वमें हैं? यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गलके ग्रस्तित्वमें हों तो ये भाव ग्रचे-तन या मूर्तिक होंगे। परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित ग्रमूर्तिक भाव भासित होते हैं; इसलिये ये भाव ग्रात्माहीके हैं। यही समयसार कलशमें कहा है:—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो— रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलग्रुग्भावानुषंगात्कृतिः । नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाजीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्रलः ॥ २०३॥

इसका अर्थ यह है— रागादिरूप भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनोंका भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अवेतनकर्मप्रकृतिको भी उस भावकर्मका फल सुख—दु:खका भोगना होगा, सो असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृतिका भो यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अवेतनपना प्रगट है; इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है और यह रागादिक जीवहीका कर्म है; क्योंकि भावकर्म तो वेतनाका अनुसारी है, वेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल जाता है नहीं। इस प्रकार रागादिकभाव जीवके अस्ति-त्वमें हैं। अब, जो रागादिकभावोंका निमित्त कर्महीको मानकर अपनेको रागादिकका अकर्त्ता मानते हैं वे कर्त्ता तो आप हैं, परन्तु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिये कर्महीका दोष ठहराते हैं। सो यह दु:खदायक भ्रम है। ऐसा ही समयसारके कल्लामें कहा है—

रागजन्मनि निमित्तां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुढ्रबोधविधुरान्धसुद्धयः ॥ २२१ ॥

इसका भ्रयं: — जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना मानते हैं, वे जीव गुद्धज्ञानसे रहित हैं भ्रन्चबुद्धि है जिनकी ऐसे होते हुए मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं । तथा समयसारके "सर्व विशुद्धज्ञान भ्रषिकार" में जो भ्रात्माको भ्रकर्ता मानता है भौर यह कहता है कि—कम ही जगाते—सुलाते हैं, परघात कमंसे हिंसा है, वेदकमंसे भ्रवहा है, इसलिये कमं ही कर्ता है, उस जैनोको सांख्यमती कहा है। जैसे—सांख्यमती भ्रात्माको गुद्धमानकर स्वच्छन्द होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि—रागादिकको भ्रपना नहीं जाना, भ्रपनेको भ्रकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नहीं रहा तथा रागादिकको मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोटे कर्मोंका बन्ध करके भनन्त संसारमें रुलता है।

यहाँ प्रश्न है कि — समयसारमें ही ऐसा कहा है — बर्णीद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः #!

इसका ग्रयं—वर्णादिक ग्रथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस ग्रात्मासे भिन्न हैं। तथा वहीं रागादिकको पुद्गलमय कहा है। तथा ग्रन्यशास्त्रों में भी ग्रात्माको रागा-दिकसे भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है?

उत्तर:—रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे भ्रौपाधिकभाव होते हैं, भ्रौर यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा भ्रौर उसके नाशका उद्यम किसलिये करेगा? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ानेके लिये स्वभावकी भ्रपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है भ्रौर निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गलमय कहा है। जैसे—वैद्य रोग मिटाना चाहता है; यदि शीतकी भ्रधिकता देखता है तब उद्या भ्रौषधि बतलाता है भ्रौर यदि भ्रातापकी भ्रधिकता देखता है तब शीतल भ्रौषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्रो गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं; जो रागादिकको परका मानकर स्वच्छन्द होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारणकी मुख्यतासे रागादिक भ्रातमाके हैं—ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादिकको भ्रपना स्वभाव मानकर

वर्णाचा वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वं एवास्य पुंसः ।
 वेनेवान्तस्तक्वतः परयतोऽमी नो दृष्टा स्युर्दं ष्टमेकं परं स्यात् ॥ ३७ ॥

उनके नाशका उद्यम नहीं करता उसे निमित्त कारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनों विपरीत श्रद्धानोंसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब ऐसा मानेगा कि—ये रागादिक भाव ग्रात्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कर्मके निमित्तसे ग्रात्माक ग्रास्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे स्वभावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न है कि—यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैं तो कर्मका उदय रहेगा तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरर्थक है ?

उत्तर:—एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे—पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। वहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिका तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयमेव हो, तब पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्त्व-विचारादि हैं और अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मके उपशमादिक हैं। सो उसका अर्थी तत्त्वविचारादिका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तब रागादिक दूर होते हैं।

यहाँ ऐसा कहते हैं कि — जैसे विवाहादिक भी भवितव्य ग्राघीन हैं, उसी प्रकार तस्विवचारादिक भी कर्मके क्षयोपशमादिकके ग्राघीन हैं; इसलिये उद्यम करना निर्थंक है ?

उत्तर:—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्विवचारादिक करने योग्य तेरे हुम्रा है; इसीलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं। म्रसंज्ञी जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, तो उन्हें किसलिये उपदेश दें?

तब वह कहता है — होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे?

उत्तर: —यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर । तू खान-पान-व्यापारादिकका तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है; इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है; मानादिक छे ऐसी भूठो बातें बनाता है। इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्माको उनसे रहित मानते हैं उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना।

तथा कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध होते हुए ग्रात्माको निर्बंध मानते हैं, सो इनका बन्धन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके ग्रनुसार ग्रवस्थाएँ होती देखी जाती हैं, फिर बन्धन कैसे नहीं है ? यदि बन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ?

यहाँ कोई कहे कि - शास्त्रोंमें ग्रात्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न ग्रबद्ध स्पृष्ट कैसे कहा है ?

उत्तर:—सम्बन्ध ग्रानेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी ग्रपेक्षा ग्रात्मा-को कर्म-नोकर्मसे भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, श्रीर इसी ग्रपेक्षासे ग्रबद्धस्पृष्ट कहा है। तथा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी ग्रपेक्षा बन्धन है ही; उनके निमित्तसे ग्रात्मा ग्रनेक ग्रवस्थाएँ धारण करता ही है; इसलिये ग्रपनेको सर्वथा निवंध मानना मिथ्यादृष्टि है।

यहाँ कोई कहे कि—हमें तो बन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है—

# ''जो बन्धउ प्रुक्कउ प्रुणह, सो बंधह णिमंतु ।''

ग्रर्थ-जो जीव बँधा ग्रौर मुक्त हुग्रा मानता है वह निःसन्देह बँधता है। उससे कहते हैं:-

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर बन्धमुक्त अवस्थाहीको मानते हैं, द्रव्य स्व-भावका प्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि—द्रव्य स्वभावको न जानता हुआ जो जीव बँधा—मुक्त हुआ मानता है वह बँधता है। तथा यदि सर्वथा ही बन्ध— मुक्ति न हो तो यह जीव बँधता है—ऐसा क्यों कहे ? तथा बन्धके नाशका—मुक्त होनेका उद्यम किसलिये किया जाये ? और किसलिये आत्मानुभव किया जाये ? इसलिये द्रव्य-दृष्टिसे एकदशा है और पर्याय दृष्टिसे अनेक अवस्थाएँ होती हैं—ऐसा मानना योग्य है। ऐसे ही अनेक प्रकारसे केवल निश्चयनयके अभिप्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। जिनवाणीमें तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कहीं कैसा निरूपण किया है, यह अपने अभिप्रायसे निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो उसीको प्रहुण करके मिध्या-दृष्टिको धारण करता है। तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर मोक्षमार्ग कहा है; सो इसके सम्यग्दर्शन-ज्ञानमें साततत्त्वोंका श्रद्धान और जानना होना चाहिये, सो उनका विचार नहीं है और चारित्रमें रागादिक दूर करना चाहिये उसका उद्यम नहीं है; एक अपने आत्माके शुद्ध अनुभवनको ही मोक्षमार्ग जान-कर सन्तुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करनेको अन्तरंगमें ऐसा चितवन करता रहता है कि—में सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्म-मरएगादि दुःख मेरे नहीं हैं—इत्यादि चितवन करता है। सो यहाँ पूछते हैं कि—यह चितवन यदि द्रव्यदृष्टिसे करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-अशुद्ध सर्व पर्यायोंका समुदाय है; तुम शुद्ध ही अनुभवन किसलिये करते हो ? और पर्यायदृष्टिसे करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपनेको शुद्ध कैसे मानते हो ? तथा यदि शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानते हो तो, 'मैं ऐसा होने योग्य हूँ'—ऐसा मानो; 'मैं ऐसा हूँ'—ऐसा क्यों मानते हो ? इसलिये अपनेको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। कारएग कि—तुमने अपनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है ? और तुम्हारे केवलज्ञानादि हैं तो यह मितज्ञानादिक किसके हैं ? और द्रव्यकर्म नोकर्म रहित हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा ? जन्म-मरएगदि दुःख नहीं हैं, तो दुःखो कैसे होते हो ?—इसलिये अन्य अवस्थामें अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहाँ कोई कहे कि-शास्त्रमें गुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है ?

उत्तरः—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्नपना और अपने भावोंसे अभिन्नपना-उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावोंका अभाव होनेका नाम शुद्धपना है। सो शुद्धवितवनमें द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समयसार व्याख्यामें कहा है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेम्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । (गाथा-६ टीका )

इसका श्रथं यह है कि—ग्रात्मा प्रमत्त-ग्रप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त पर-व्रव्योंके भावोंसे भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है।

तथा वहीं ऐसा कहा है-

\*समस्तकारक चक्रप्रक्रियोत्तीर्गं निर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुदः।

(गाया-७३ टीका)

आत्मख्यातौ तु 'सकळ' इति पाठः प्रतिभाति ।

प्रयं: — समस्त ही कर्ता, कर्म ग्रादि कारकों के समूहकी प्रक्रियासे पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति, जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे गुद्ध है। इसलिये ऐसा गुद्ध शब्दका ग्रथं जानना। तथा इसो प्रकार केवल शब्दका ग्रथं जानना—'जो परभावसे भिन्न निः केवल श्राप ही'— उसका नाम केवल है। इसी प्रकार ग्रन्य यथार्थं ग्रथंका ग्रवघारण करना। पर्यायग्रपेक्षा गुद्धपना माननेसे तथा ग्रपनेको केवली माननेसे महाविपरीतता होती है, इसलिये ग्रपनेको द्रव्य-पर्यायरूप ग्रवलोकन करना। द्रव्यसे सामान्यस्वरूप ग्रवलोकन करना, पर्यायसे ग्रवस्था विशेष ग्रवघारण करना। इसी प्रकार चितवन करनेसे सम्यग्दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा ग्रवलोकन किये बिना सम्यग्दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे १ तथा मोक्षमागंमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धान-ज्ञान-ग्राचरण करना है; वह तो विचार ही नहीं है, ग्रपने गुद्ध ग्रनुभवनसे हो ग्रपनेको सम्यग्दृष्टि मानकर ग्रन्य सर्व साधनोंका निषेष करता है।

# [ शाक्राम्यासकी निरर्थकताका निषेध ]

शास्ताम्यास करना निर्थंक बतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुएस्थान, मार्गएग, त्रिलोकादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, तपश्चरएग करनेको वृथा क्लेश करना मानता है, व्रतादिक धारएग करनेको बन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योको शुआ-स्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है,—इत्यादि सर्व साधनोंको उठाकर प्रमादी होकर परिएगिमत होता है। यदि शास्त्राम्यास निर्थंक हो तो मुनियोंके भी तो घ्यान और प्रघ्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। घ्यानमें उपयोग न लगे तब ग्रध्ययनहीमें उपयोगको लगाते हैं, बीचमें ग्रन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं हैं। तथा शास्त्राम्यास द्वारा तत्त्वोंको विशेष जाननेसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान निर्मल होता है:। तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मन्द रहे और ग्रागामी वीतरागभावोंकी वृद्धि हो। ऐसे कार्यको निर्थंक कैसे माने ?

तथा वह कहता है कि—जिनशास्त्रोंमें अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रोंके अभ्याससे कोई सिद्धि नहीं है ?

उससे कहते हैं — यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहाँ भी मुख्यतः ग्रघ्यात्म शास्त्रोंमें तो ग्रात्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्यग्दृष्टि होनेपर ग्रात्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मलताके ग्रथं व उपयोग-को मंदकषायरूप रखनेके ग्रथं ग्रन्य शास्त्रोंका ग्रम्यास मुख्य चाहिये। तथा ग्रात्मस्वरूप-

का निर्णय हुम्रा है, उसे स्पष्ट रखनेके मर्थ मध्यात्मशास्त्रोंका भी म्रम्यास चाहिये; परन्तु मन्य शास्त्रोंमें मरिव तो नहीं होना चाहिये। जिसको मन्य शास्त्रोंकी मरिव है उसे मध्यात्मकी रुचि सच्ची नहीं है। जैसे—जिसके विषयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरुषोंकी कथा भी रुचिपूर्वक सुने, वा विषयके विशेषको भा जाने वा विषयके म्राचरणमें जो साधन हों उन्हें भी हितरूप माने, व विषयके स्वरूपको भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके म्रात्मरुचि हुई हो, वह म्रात्मरुचिके धारक तीर्थंकरादिके पुराणोंको भी जाने तथा म्रात्माके विशेष जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तथा म्रात्मम्राचरणमें जो व्रतादिक साधन हैं उनको भी हितरूप माने। तथा म्रात्मके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारों ही म्रानुयोग कार्यकारी हैं। तथा उनका मच्छा ज्ञान होनेक मर्थ शब्द न्यायशास्त्रादिकको भी जानना चाहिये। इसलिये अपनी शक्तिके मनुसार सभीका थोड़ा या बहुत मन्यास करना योग्य है।

फिर वह कहता है—'पद्मनिन्द पच्चीसी' में ऐसा कहा है कि—ग्रात्मस्वरूपसे निकलकर बाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिए। है ?

उत्तर:—यह सत्य कहा है। बुद्धि तो ग्रात्माकी है, उसे छोड़कर परद्रव्य— शास्त्रोंमें अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परन्तु जैसे—स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है; ग्रौर न रहा जाये तब उत्तम पुरुषको छोड़कर चांडाला-दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निंदनीय होगी, उसी प्रकार बुद्धि भ्रात्मस्वरूपमें प्रवर्ते तो योग्य ही है, भ्रौर न रहा जाये तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्योंको छोड़कर भ्रप्रशस्त विषयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी। सो मुनियोंकी भी स्वरूपमें बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे ? इसलिये शास्त्राभ्यासमें उपयोग लगाना योग्य है।

तथा यदि द्रव्यादिकके श्रीर गुणस्थानादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है; परन्तु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पोंको न करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गिंभत होते हैं। तथा निर्विकल्पदशा सदा रहती नहीं है; क्योंकि छद्मस्थका उपयोग एकरूप छत्कृष्ट रहे तो अन्तर्मु हुर्त रहता है। तथा तू कहेगा कि—मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूँगा; सो सामान्य चितवनमें तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, श्रीर विशेष करेगा तो द्रव्य-गुर्ग-पर्याय, गुर्गस्थान, मार्गेगा, शुद्ध-अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। श्रीर सुन, केवल आत्मज्ञानहोसे तो 26

मोक्षमार्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान होनेपर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्षमार्ग होगा। सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेको जीव, श्रजीवके विशेष तथा कर्मके श्रास्त्रव, बंधादिकके विशेष श्रवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी प्राप्ति हो। श्रोर वहाँ पश्चात् रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ानेके कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना। सो द्रव्यादिक श्रोर गुरास्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका निमित्त नहीं है। इसलिये सम्यग्दृष्टि होनेके पश्चात् भी यहाँ ही उपयोग लगाना।

फिर वह कहता है—-रागादि मिटानेके कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोंकी गति म्नादिका विचार करना, कर्मके बंध, उदय, सत्तादिके बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके म्नाकार, प्रमाणादिक जानना—इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं?

उत्तर:—इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट-ग्रनिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वर्तमान रागादिकके कारण नहीं हैं। तथा इनको विशेष जाननेसे तत्त्वज्ञान निर्मल हो, इसलिये ग्रागामी रागादिक घटानेको ही कारण हैं, इसलिये कार्यकारी हैं।

फिर वह कहता है—स्वर्ग-नरकादिको जाने वहाँ तो राग-द्वेष होता है ?

समाधान:—ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानीके होती है। वहाँ पाप छोड़कर पुण्य-कार्यमें लगे वहाँ किचित् रागादिक घटते ही हैं।

फिर वह कहता है- –शासमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करें ?

उत्तर:—जो जीव ग्रन्य बहुत जानते हैं ग्रौर प्रयोजनभूतको नहीं जानते; ग्रथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा? जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है—

#### सामान्यशास्त्रतो नृतं विशेषो बलवान् भवेत् ।

इसका श्रर्थ यह है—सामान्य शास्त्रसे विशेष बलवान हैं। विशेषसे ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिये विशेष जानना योग्य है। तथा वह तपश्चरणको वृथा क्लेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवोंसे उल्टी परिएाति चाहिये। संसारियोंको इष्ट-ग्रिनष्ट सामग्रीसे राग-द्वेष होता है, इसके राग-द्वेष नहीं होना चाहिये। वहाँ राग छोड़नेके ग्रर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी होता है ग्रौर द्वेष छोड़नेके ग्रर्थ ग्रिनष्ट सामग्री ग्रिनशादिको ग्रंगीकार करता है। स्वाधीनरूपसे ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट-ग्रिनष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-द्वेष न हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिये, परन्तु तुम्ने ग्रनशनादिसे द्वेष हुन्ना, इसलिये उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुग्ना, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा ग्रौर वहाँ राग ग्राया। सो ऐसी परिएाति तो संसारियोंके पायी ही जाती है; तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया?

यदि तू कहेगा कि-कितने ही सम्यग्दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते हैं ?

उत्तर:—कारण विशेषसे तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला जानते हैं ग्रौर उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुमें तो श्रद्धान यह है कि—तप करना क्लेश है। तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है इसलिये तुमें सम्यग्दृष्टि कैसे हो?

फिर वह कहता है—-शास्त्रमें ऐसा कहा है कि—तप आदिका क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है।

उत्तर:—जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराङ्मुख हैं, तपहीसे मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञानके बिना केवल तपहोसे मोक्षमार्ग नहीं होता। तथा तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके अर्थ तप करनेका तो निषेध है नहीं। यदि निषेध हो तो गए।धरादिक तप किसलिये करें ? इसलिये अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। तथा वह व्रतादिकको बन्धन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो अज्ञान अवस्थामें ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिए।तिको रोकता ही है। तथा उस परिए।तिको रोकनेके अर्थ बाह्य हिंसादिक कारए।ोंका त्यागी अवस्य होना चाहिये।

फिर वह कहता है—हमारे परिगाम तो शुद्ध हैं; बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया ?

उत्तर:—यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिगाम बिना स्वयमेव होते हों तो हम ऐसा मार्ने । और यदि तू अपने परिगामसे कार्य करता है, तो वहाँ तेरे परिगाम शुद्ध कैसे कहें ? विषय-सेवन।दि क्रिया अथवा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिगाम बिना कैसे हो ? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वहाँ हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनता नहीं है, परिएगम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिएगम अशुद्ध हो रहेंगे।

फिर वह कहता है—परिगामोंको रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें, परन्तु प्रतिज्ञा करनेमें बन्वन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप व्रत श्रंगीकार नहीं करना ?

समाधान: — जिस कार्यको करनेकी श्राशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । श्रीर श्राशा रहे उससे राग रहता है। उस रागभावसे विना कार्य किये भी श्रविरितसे कर्म-बंध होता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा श्रवश्य करने योग्य है। तथा कार्य करनेका बंधन हुए बिना परिगाम कैसे रुकेंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिगाम होंगे ही होगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी श्राशा रहती है। इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है।

फिर वह कहता है—न जाने कैसा उदय आये और बादमें प्रतिज्ञा भंग हो, तो महापाप लगता है। इसलिये प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञाका विकल्प नहीं करना ?

समाधान:—प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह ग्रमिप्राय रहे कि—प्रयोजन पड़ने पर छोड़ हूँगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई ? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणान्न होनेपर भी नहीं छोड़ूँगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किये ग्रविरत सम्बन्धी बंध नहीं मिटता। तथा ग्रागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्व ही कर्तव्यका नाश होता है। जैसे—प्रपनेको पचता जाने उतना भोजन करे। कदाचित् किसीको भोजनसे ग्रजीणं हुग्रा हो, ग्रौर उस भयसे भोजन करना छोड़ दे, तो मरणा हो होगा। उसी प्रकार ग्रपनेसे निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित् किसीके प्रतिज्ञासे भ्रष्टपना हुग्रा हो, ग्रौर उस भयसे प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो ग्रसंयम हो होगा। इसलिये जो बन सके वही प्रतिज्ञा लेना योग्य है। तथा प्रारव्ध ग्रनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि किसलिये करता है ? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करनेका भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत् तेरी दशा हो जायेगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसलिये बनाता है ? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारणा करना योग्य ही है।

# [ शुमको छोड़कर अञ्चभमें प्रवर्तना योग्य नहीं है ]

तथा वह पूजनादि कार्यको शुभास्रव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही है; परन्तु यदि इन कार्योंको छोड़कर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, श्रौर विषय-कषायरूप-श्रशुभरूप प्रवर्ते तो श्रपना बुरा ही किया। शुभोपयोगसे स्वर्गादि हों श्रथवा भली वासनासे या भले निमित्तसे कर्मके स्थिति-श्रनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिकी भी प्राप्ति हो जाये। श्रौर श्रशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, श्रथवा बुरी वासनासे या बुरे निमित्तसे कर्मके स्थिति-श्रनुभाग बढ़ जायें तो सम्यक्त्वादिक महा दुर्लभ हो जायें। तथा शुभोपयोग होनेसे कषाय मन्द होती है श्रौर श्रशुभोपयोग होनेसे तीव्र होती है, सो मंदकषायका कार्य छोड़कर तीव्रकषायका कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना श्रौर विष खाना। सो यह श्रज्ञानता है।

फिर वह कहता है—शास्त्रमें शुभ-श्रशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है ?

समाधान:—जो जीव शुभोपयोगका माक्षका कारण मानकर उपादेय मानते हैं ग्रीर शुद्धोपयोगको नहीं पहिचानते, उन्हें शुभ-ग्रशुभ दोनोंको ग्रशुद्धताकी ग्रपेक्षा व बंध कारणकी ग्रपेक्षा समान बतलाया है। तथा शुभ-ग्रशुभका परस्पर विचार करें तो शुभभावोंमें कषाय मन्द होती है, इसलिये बंध हीन होता है, प्रशुभभावोंमें कषाय तीव होती है इसलिये बंध बहुत होता है।—इस प्रकार विचार करने पर ग्रशुभकी ग्रपेक्षा सिद्धान्तमें शुभको भला भी कहा जाता है। जैसे—रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है; परन्तु बहुत रोगकी ग्रपेक्षा थोड़े रोगको भला भी कहते हैं। इसलिये शुद्धोपयोग न हो, तब ग्रशुभसे छ्रटकर शुभमें प्रवर्तन योग्य है, शुभको छोड़कर ग्रशुभमें प्रवर्तन योग्य नहीं है।

फिर वह कहता है—कामादिक या क्षुघादिक मिटानेको श्रशुभरूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है, श्रौर शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करना पड़ती है, ज्ञानीको इच्छा चाहिये नहीं, इसलिये शुभका उद्यम नहीं करना ?

उत्तर: - गुभप्रवृत्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढ़नेसे कामादिक हीन होते हैं ग्रौर क्षुघादिकमें भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिये गुभोप-योगका ग्रम्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुघादिक पीड़ित करते हैं तो उनके ग्रथं जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। परन्तु गुभोपयोगको छोड़कर

नि:शंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। ग्रीर तू कहता है—ज्ञानीके इच्छा नहीं है ग्रीर शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्मात्र भी ग्रपना धन देना नहीं चाहता, परन्तु जहां बहुत धन जाता जाने वहां ग्रपनी इच्छासे थोड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्मात्र भो कषायरूप कार्य नहीं करना चाहता; परन्तु जहां बहुत कषायरूप ग्रशुभ कार्य होता जाने वहां इच्छा करके ग्रन्थ कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि—जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभकार्यका निषेध ही है, ग्रीर जहां ग्रशुभोपयोग होता जाने वहां शुभका उपाय करके ग्रंगोकार करना योग्य है।—इस प्रकार ग्रनेक व्यवहारकार्योंका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, उसका निषेध किया।

#### [ केवल निश्रयाभासके अवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति ]

ग्रब, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं :---

एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते है—ग्रन्य कुछ भी नहीं चाहिये,—
ऐसा जानकर कभी एकांतमें बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके 'मैं सर्व कर्मोपाधिरहित
सिद्धसमान ग्रात्मा हूँ'—इत्यादि विचारसे सन्तुष्ट होता है; परन्तु यह विशेषण किस
प्रकार सम्भव है—ऐसा विचार नहीं है। ग्रथवा ग्रचल, ग्रखण्ड, ग्रनुपमादि विशेषण
द्वारा ग्रात्माको ध्याता है, सो यह विशेषण ग्रन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित है। तथा यह
विशेषण किस ग्रपेक्षासे हैं सो विचार नहीं है। तथा कदाचित् सोते, बैठते जिस-तिस
ग्रवस्थामें ऐसा विचार रखकर ग्रपनेको ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानाके ग्रास्त्रव-बन्ध नहीं
हैं—ऐसा ग्रागममें कहा है, इसिलये कदाचित् विपय-कषायहप होता है, वहाँ बन्ध
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुग्रा रागादिरूप प्रवर्तता है। सो स्व-परको जाननेका तो
चिद्ध वैराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:—

### "सम्यग्दष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः।"×

ग्रर्थ:--सम्यग्दृष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होती है। फिर कहा है--

<sup>×</sup> सम्यग्द्रष्टेर्भवित नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः, स्वं वस्तुत्वं किलियितुमयं स्वान्य रूपाप्तिमुक्त्या, यस्मारज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तस्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमित परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ (समयसार कल्का- १३६)

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या-दित्युचानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु । आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा आतमानात्मावगमविरद्वासन्ति सम्यक्त्व शून्याः ÷ ॥१३७॥

ग्रर्थ:—स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित् बन्ध नहीं है—इस प्रकार ऊँचा फुलाया है मुँह जिन्होंने—ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित ग्राचरण करते हैं तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका ग्रवलम्बन लेते हैं तो लो, परन्तु वे ज्ञानशक्ति बिना ग्राज भी पापी हो हैं। यह दोनों ग्रात्मा-ग्रनात्माके ज्ञानरहितपनेसे सम्यक्त्वरहित ही हैं।

फिर पूछते हैं—परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करनेका क्या प्रयोजन रहा ? वहाँ वह कहता है—मोहके उदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमें भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय-कषायरूप कार्य हुम्रा सुनते हैं ?

उत्तर:— ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन ग्रागे करेंगे। तथा जिसके रागादिक होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं—ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। ग्रीर ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। तथा भरतादिक सम्यग्दृष्टियोंके विषय-कषायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष एपसे ग्रागे कहेंगे। तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुभे तीव ग्रास्रव-बन्ध होगा। वही कहा है—

# मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्त्रच्छन्द मन्दोद्यमाः #।

अर्थ: -- ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं वे संसारमें डूबते हैं। श्रौर भी वहाँ ''ज्ञानिन कर्म्म न जातु कर्तुं मुचितं'' इत्यादि कलशमें

समयसार कल्कामें "शुन्याः" के स्थान पर "रिक्ताः" पाठ है ।

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये।
 मग्नाः ज्ञाननयंषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥
 विश्वस्योपिर ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं।
 ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च॥

तथा— "तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः" — इत्यादि कलशमें स्वच्छन्दी होनेका निषेध किया है। बिना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मबन्धका कारण नहीं है। प्रभिप्रायसे कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है — इत्यादि निरूपण किया है। इसलिये रागादिकको बुरे — ग्रहितकारी जानकर उनके नाशके ग्रथं उद्यम रखना। वहाँ अनुक्रमसे पहले तीव रागादि छोड़नेके ग्रथं ग्रशुभ कार्य छोड़कर शुभमें लगना, ग्रीर पश्चात् मन्दरागादि भी छोड़नेके ग्रथं शुभको भी छोड़कर शुक्षोपयोगरूप होना।

तथा कितने ही जीव ग्रशुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व स्ती सेवनादि कार्योंको भी घटाते हैं, तथा शुभको हेय जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्योंमें नहीं प्रवर्तते हैं। वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं हैं, इसलिये वे जीव अर्थ, काम, धर्म, मोक्षरूप पुरुषार्थसे रहित होते हुए ग्रालसी—निरुद्यमी होते हैं। उनकी निन्दा पंचास्ति-कायकी व्याख्यामें की है। उनके लिये दृष्टान्त दिया है कि—-जैसे बहुत खीर-शक्कर खाकर पुरुष श्रालसी होता है व जैसे वृक्ष निरुद्यमी हैं, वैसे वे जीव ग्रालसी—निरुद्यमी हुए हैं।

प्रव इनसे पूछते हैं कि—तुमने बाह्य तो शुभ-प्रशुभ कार्यों को घटाया, परन्तु उपयोग तो बिना म्रालम्बनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ? सो कहो । यदि वह कहे कि—मात्माका चितवन करता है; तो शास्त्रादि द्वारा ग्रनेक प्रकारसे म्रात्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, ग्रीर ग्रात्माका कोई विशेषण जाननेमें बहुत काल लगता नहीं है, बारम्बार एकरूप चितवनमें छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं है, गणघरादिकका भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिये वे भी शास्त्रादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गणघरादिकसे भी कैंसे शुद्ध हुग्रा मानें ? इसलिये तेरा कहना प्रमाण नहीं है । जैसे कोई व्यापारादिमें निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे-तैसे काल गँवाता है, उसी प्रकार तू धर्ममें निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गँवाता है । कभी कुछ चितवन-सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परन्तु ग्रपना उपयोग निमंल करनेके लिये शास्त्राम्यास, तपश्चरण, भक्ति ग्रादि कार्योंमें नहीं प्रवर्तता । सूना-सा होकर प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराता है । वहाँ क्लेश थोड़ा होनेसे जैसे कोई ग्रालसी बनकर पड़े रहनेमें मुख माने वैसे ग्रानन्द मानता है । ग्रथवा जैसे कोई स्वप्नमें ग्रपनेको राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार ग्रपनेको भ्रमसे सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही ग्रानन्दत होता है । ग्रथवा जैसे कहीं रित मानकर सुखी

होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेमें रित मानकर सुली होता है, उसे अनुभव जितित आनन्द कहता है। तथा जैसे कहीं अरित मानकर उदास होता है, उसी प्रकार क्यापारादिक, पुत्रादिकको खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है; सो ऐसा ज्ञान—वैराग्य तो कषाय गिनत है। वीतरागरूप उदासीन दशामें जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवोंके चारित्र-मोहकी होनता होनेपर प्रगट होता है। तथा वह व्यापारादिक क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजनादि द्वारा सुली हुआ प्रवर्तता है और वहाँ अपनेको कषायरहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनन्दरूप होनेसे तो रौद्रध्यान होता है। जहाँ सुक्सामग्रीको छोड़कर दु खसामग्रीका संयोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-द्वेष उत्पन्न न हों, तब निःकषायभाव होता है।—ऐसी अमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभासके अवलम्बी हैं उन्हें मिध्याद कि जानना। जैसे–वेदान्ती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्योंकि श्रद्धानकी समानताके कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है।

# [ स्वद्रव्य-परद्रव्यके चिंतवनसे निर्जरा, बंध नहीं है। रागादिकके घटनेसे निर्जरा और रागादिक होनेसे बंध है ]

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि—केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो संवर-निर्जरा होते है व मुक्तात्माके सुखका ग्रंश वहाँ प्रगट होता है। तथा जीवके गुण-स्थानादि ग्रशुद्ध भावोंका ग्रीर ग्रपने ग्रतिरिक्त ग्रन्य जीव-पुद्गलादिका चितवन करने-से ग्रास्त्रव-बन्ध होता है, इसलिये ग्रन्य विचारसे पराङ्मुख रहते हैं। सो यह भी सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो या ग्रन्य चितवन करो; यदि वीतरागतासहित भाव हों तो वहाँ संवर-निर्जरा ही है ग्रीर जहाँ रागादिरूप भाव हों वहाँ ग्रास्त्रव-बन्ध ही है। यदि परद्रव्यको जाननेसे ही ग्रास्त्रव-बन्ध होते हों, तो केवली तो समस्त परद्रव्योंको जानते हैं, इसलिये उनके भी ग्रास्त्रव-बन्ध होंगे।

फिर वह कहता है कि—छद्मस्थके तो परद्रव्य चितवनसे मास्रव-बन्ध होता है?—सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्लध्यानमें भी मुनियोंको छहों द्रव्योंके द्रव्य-गुण-पर्यायोंका चितवन होनेका निरूपण किया है, भीर भवधि-मन:पर्यय भादिमें परद्रव्यको जाननेहीकी विशेषता होती है। तथा चौथे गुणस्थानमें कोई भ्रपने स्वरूपका चितवन 27

करता है उसके भी धास्व-बंध ग्रधिक हैं तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पाँचवें-छट्टे गुणस्थानमें ग्राहार विहारादि किया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी श्रास्तव-बंध थोड़ा है भीर गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिये स्वद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निर्जरा-बन्ध नहीं होते, रागादिक घटनेसे निर्जरा है ग्रीर रागादिक होनेसे बन्ध है। उसे रागादिक स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिये ग्रन्यथा मानता है।

## [ निर्विकल्प दशा-विचार ]

अब वह पूछता है कि-ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभवदशामें नय-प्रमाण-निक्षेपादिकके तथा दर्शन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेध किया है-सो किस प्रकार है ?

उत्तर:—जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लग रहे हैं ग्रौर ग्रभेदरूप एक ग्रात्माका अनुभव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि—यह सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेमें कारण हैं, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। इसलिये इन विकल्पोंको भी छोड़कर ग्रभेदरूप एक ग्रात्माका ग्रनुभवन करना। इनके विचार-रूप विकल्पोंमें ही फँसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पश्चात् ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रहा करे। स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका सामान्यरूप भीर विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, प्रसीका नाम निविकल्पदशा है।

वहाँ वह पूछता है—यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है ?

उत्तर:—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नहीं है। क्योंकि छग्नस्थके जानना विचारसिहत है; उसका ग्रभाव माननेसे ज्ञानका ग्रभाव होगा ग्रौर तब जड़-पना हुग्रा, सो ग्रात्माके होता नहीं है। इसिलये विचार तो रहता है। तथा यह कहें कि —एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं। तो सामान्यका विचार तो बहुतकाल रहता नहीं है व विशेषकी ग्रपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं होता। तथा यह कहें कि —ग्रपना ही विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें पर-बुद्ध हुए बिना ग्रपनेमें निजबुद्ध कैसे ग्राये? वहाँ वह कहता है — समयसारमें ऐसा कहा है कि —

भावयेद्मेदविज्ञानमिदमञ्ज्ज्ज्ज्ञारया । तावद्यावत्पगञ्जुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥

(कळश-१३०)

ग्रथं: — भेदज्ञानको तब तक निरंतर भाना, जब तक परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें स्थित हो । इसलिये भेदविज्ञान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवल ग्रापहीको ग्राप जानता रहता है ।

यहाँ तो यह कहा है कि—पूर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्न जाननेके लिये भेदज्ञानको तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न जानकर प्रपने ज्ञानस्वरूपहीमें निश्चित् हो जाये । परचात् भेदिवज्ञान करनेका प्रयोजन नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप ग्रोर ग्रापको ग्रापरूप जानता रहता है । ऐसा नहीं है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है । इसलिये परद्रव्यको जानने या स्वद्रव्यके विशेषोंको जाननेका नाम विकल्प नहीं है । तो किस प्रकार है ? सो कहते हैं—रागद्र पवश किसी ज्ञेयको जाननेमें उपयोग लगाना ग्रोर किसी ज्ञेयके जाननेसे छुड़ाना—इस प्रकार बारम्बार उपयोगको भ्रमाना—उसका नाम विकल्प है । तथा जहाँ वोतरागरूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, ग्रन्य-ग्रन्य ज्ञेयको जाननेके ग्रयं उपयोगको भ्रमाते नहीं हैं, वहाँ निर्विकल्पदशा जानना ।

यहाँ कोई कहे कि-छपस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेयोंमें भ्रमता ही भ्रमता है; वहाँ निविकल्पता कैसे सम्भव है ?

उत्तर:—जितने काल एक जाननेरूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धान्तमें ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—"एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्।" (तत्त्वार्थं सुत्र ६-२७)

एकका मुख्य चितवन हो ग्रीर ग्रन्य चिन्ता रुक जाये—उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है—यदि सर्व चिता रुकनेका नाम ध्यान हो, तो श्रचेतनपना ग्रा जाये। बया ऐसी भी विवक्षा है कि—सन्तान भ्रपेक्षा नाना ज्ञेयोंका भी जानना होता है, परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे भ्राप उपयोगको न भ्रमाये तब तक निविकलपदशा कहते हैं।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो परद्रव्यसे छुड़ाकर स्वरूपमें उपयोग लगाने-का उपदेश किसलिये दिया है ?

समाधान: — जो शुम-ग्रशुभ भावोंके कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगनेसे जिनको राग-द्वेष हो ग्राते हैं, ग्रीर स्वरूप चितवन करें तो जिनके राग-द्वेष घटते हैं —

ऐसे निचली अवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकारभावसे पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें बैठी रह। तथा जो स्त्री निर्विकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोगरूप परिणति राग-द्वेषभावसे परद्रव्योंमें प्रवर्तती थी; उसे मना किया कि—परद्रव्योंमें प्रवर्तन मत कर, स्वरूपमें मग्न रह। तथा जो उपयोगरूप परिणति वीतराग नावसे परद्रव्यको जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग किसलिये करते हैं ?

समाधान: जैसे विकाररहित स्वी कुशीलके कारण पराये घरोंका त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणित राग-द्वेषके कारण परद्रव्योंका त्याग करती है। तथा जो व्यभिचारके कारण नहीं हैं पैसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग-द्वेषके कारण नहीं हैं पैसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं।

फिर वह कहता है—जैसे, जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती है तो जाये, बिना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परि-णितको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नहीं है?

समाधान:—जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिकके भी घर जाये, उसी प्रकार परिणित तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारण गुणस्थानादिक व कर्मा-दिकको भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि—जैसे शीलवती स्त्री उद्यमपूर्वक तो विट पुरुषोंके स्थानपर न जाये, यदि परवश वहाँ जाना बन जाये, भौर वहाँ कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणित उपाय पूर्वक तो रागादिकके कारण परद्रव्योंमें न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये भौर वहाँ रागादिक न करे तो परिणित शुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंको स्त्री भादिके परीषह होनेपर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूपका ही जानना रहता है—ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्यको जानते हुए भी वीतरागभाव होता है—ऐसा श्रद्धान करना।

तथा वह कहता है—पैसा है तो शास्त्रमें ऐसा कैसे कहा है कि आत्माका श्रद्धान-ज्ञान-आचरण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है ?

समाधान: -- अनादिसे परद्रव्यमें आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-आचरण था; उसे छुड़ानेके लिये यह उपदेश है। अपनेहीमें आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-आचरण होनेसे परद्रव्यमें राग-द्वेषादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाये तब सम्यय-दर्शनादि होते हैं। यदि परद्रव्यका परद्रव्यक्ष्प श्रद्धानादि करनेसे सम्यय्दर्शनादि न होते हों तो केवलीके भी उनका अभाव हो। जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निजद्रव्यको भला जानना हो, वहाँ तो रागद्वेष सहज ही हुए। जहाँ आपको आपरूप और परको परक्षप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धानादिक्षप प्रवर्तन करे, तभी सम्यय्दर्शनादि होते हैं -- ऐसा जानना। इसलिये बहुत क्या कहीं, जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यय्दर्शन है। जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्यय्ज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिटोनेका जानना हो वही जानना सम्यय्ज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिटें वही आचरण सम्यक् चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चयनयके आभास सहित एकान्त पक्षके धारी जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया।

# [ व्यवहारामासपसके भारक जैनामास ]

श्रव, व्यवहाराभासपक्षके घारक जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण करते हैं — जिनागममें जहाँ व्यवहारकी मुख्यतासे उपदेश है, उसे मानकर बाह्यसाधनादिक हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्व घमंके श्रंग भन्ययारूप होकर मिथ्याभावको प्राप्त होते हैं — सो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहारधमंकी प्रवृत्तिसे पुण्यवन्ध होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी भ्रपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं; परन्तु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमागमें उद्यमी नहीं होते हैं उन्हें मोक्षमागमें सन्मुख करनेके लिये उस शुभक्ष मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधक्ष निरूपण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभप्रवृत्ति छोड़ श्रशुभमें प्रवृत्ति करोगे, तब तो तुम्हारा बुरा होगा, श्रौर यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्षमागमें प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा मला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण भौषधिका निषेध सुनकर श्रौषधि साधनको छोड़कर कुपथ्यकरे तो वह मरेगा, उसमें वैद्यका कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्यक्ष धर्मका निषेध सुनकर धर्मसाधन छोड़ विषय कषायक्ष्य प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादिमें दुःख पायेगा। उपदेशदाताका तो दोष है नहीं। उपदेश देनेवालेका भित्राय तो भसत्य श्रद्धानादि छुड़ाकर मोक्षमार्गमें लगानेका जानना। सो ऐसे भित्रायसे यहाँ निरूपण करते हैं।

[ इल अपेशा धर्म-विचार ]

वहाँ कोई जीव तो कुलक्रमसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चली भ्रायी है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार भ्रन्यमती भ्रपने कुलधर्ममें प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुलक्रमहीसे धर्म हो तो मुसलमान भ्रादि सभी धर्मात्मा हो जायें। जैनधर्मकी विशेषता क्या रही ? वही कहा है—

लोयिम्म रायणीई णायं ण कुलकम्मि कइयावि । किं पुण तिलोय पहुणो जिणंदधम्माहिगारिम्म ॥ १ ॥

( उप० सि० र० गा० ७ )

ग्रयं:—लोकमें यह राजनीति है कि कदाचित् कुलक्रमसे न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़लें तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते नहीं हैं, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिलोकप्रभु जिनेन्द्रदेवके धमंके ग्रधिकारमें क्या कुलक्रमानुसार न्याय संभव है? तथा यदि पिता दिरद्री हो ग्रीर ग्राप धनवान हो, तब वहाँ तो कुलक्रमका विचार करके ग्राप दिरद्री रहता ही नहीं, तो धमंमें कुलका क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरकमें जाये ग्रीर पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलक्रम कैसे रहा? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये। इसलिये धमंमें कुलक्रमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रोंका ग्रथं विचारकर यदि कालदोषसे जिन-धमंमें भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कुधमं सेवनादिरूप तथा विषयकषाय पोप-णादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलायी गई हो, तो उसका त्याग करके जिनग्राज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है।

यहाँ कोई कहे कि-परम्परा छोड़कर नवीन मार्गमें प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। उससे कहते हैं-

यदि अपनी बुद्धिसे नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परम्परा अनादि-निधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रोंमें लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषोंने बीचमैं अन्यथा प्रवृत्ति चलायी हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जासकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रोंमें जैसा धर्म लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जासकता है? तथा यदि कुलमें जैसी जिनदेवकी आजा है, उसी प्रकार धर्मकी प्रवृत्ति है तो अपनेको भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है; परन्तु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके यंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्मको कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते; क्योंकि सवं कुलके उस याचरणको छोड़ दें तो याप भी छोड़ देगा। तथा वह जो भाचरण करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्म बुद्धिसे नहीं करता, इसलिये वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योंमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है।

## [ परीक्षारहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेघ ]

तथा कितने ही ग्राज्ञानुसारी जैनी होते हैं। जैसी शास्त्रमें ग्राज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परन्तु ग्राज्ञाकी परीक्षा करते नहीं। यदि ग्राज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मतवाले ग्रपने-ग्रपने शास्त्रकी ग्राज्ञा मानकर धर्मात्मा होजायें इसलिये परीक्षा करके जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनग्राज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये सत्य-ग्रसत्यका निर्णय कैसे हो? ग्रीर बिना निर्णय किये जिस प्रकार ग्रन्यमती ग्रपने शास्त्रोंकी ग्राज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैनशास्त्रोंकी ग्राज्ञा मानी। यह तो पक्षसे ग्राज्ञा मानना है।

कोई कहे कि—शास्त्रमें दसप्रकारके सम्यक्त्वमें आज्ञा सम्यक्त्व कहा है व आज्ञाविचय धर्मध्यानका भेद कहा है व निःशंकित शंगमें जिनवचनमें संशयका निषेध किया है, वह किस प्रकार है ?

समाधान: — शास्त्रोंमें कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि गोचर नहीं हैं, इसलिये ग्राज्ञाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना शास्त्रोंमें जो कथन समान हों उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं है; परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों उनमेंसे जो कथन प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि गोचर हों उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिनशास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रोंमें जो प्रत्यक्ष-ग्रनुमानगोचर नहीं हैं— ऐसे कथन किये हों, उनकी भी प्रमाणता करना। तथा जिन शास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथनकी ग्रमाणता मानना।

यहाँ कोई कहे कि—परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्रमें प्रमाण भासित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमें प्रमाण भासित हो, तब क्या करें ? समाधान:—जो भ्राप्त-भासित शास्त्र हैं, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते । क्योंकि या तो जानपना ही न हो, श्रथवा रागद्वेष हों तब ग्रसत्य कहें, सो ग्राप्त हैसे होते नहीं, तूने परीक्षा भलेशकार नहीं की, इसलिये भ्रम है।

फिर वह कहता है—छद्मस्यसे ग्रन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह क्या करे ? समाधान:—सच्ची-भूठी दोनों वस्तुग्रोंको कसनेसे ग्रीर प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा न करे, वहीं ग्रन्यथा परीक्षा होती है।

तथा वह कहता है कि - शास्त्रोंमें परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन-किनकी परीक्षा की जाये?

समाधानः—मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व बन्ध-मोक्षमार्ग प्रयो-जनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना । जिन शास्त्रोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व धाज्ञा मानना, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी आज्ञा नहीं मानना । जैसे— लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योंमें भूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योमें कैसे भूठ बोलेगा ? उसी प्रकार जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा ? क्योंकि देवादिकका कथन अन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है ।

प्रश्न:—देवादिकका ग्रन्यथा कथन तो विषय-कषायवश किया, परन्तु उन्हीं शास्त्रोंमें ग्रन्य कथन ग्रन्यथा किसलिये किये ?

समाधान: — यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रगट हो जायेगा और भिन्न पढ़ित ठहरेगी नहीं; इसिलये बहुत कथन अन्यथा करनेसे भिन्न पढ़ित ठहरेगी। वहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ जाते हैं कि — यह भी मत है, यह भी मत है। इमिलये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने अर्थ अप्रयोजनभूत कथन भी अन्यथा बहुत किये हैं। तथा प्रतीति करानेके अर्थ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं। परन्तु जो चतुर हो सो भ्रममें नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ सत्य भासित हो, उस मतकी सर्व आज्ञा माने। सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य भासित होता है — अन्य नहीं; क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ-बीतराग हैं, वे भूठ किसिलये कहुँगे? इस प्रकार जिनआज्ञा माननेशे जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका नाम आज्ञा-सम्यक्त है। और वहाँ एकाश चितवन होनेशे उसीका नाम आज्ञाविषय धर्मध्यान

है। यदि ऐसा न मानें धौर बिना परीक्षा किये ही धाज्ञा माननेसे सम्यक्त्व व धमंध्यान हो जाये, तो जो द्रव्यिलिंगी धाज्ञा मानकर मुनि हुए, धाज्ञानुसार साधन द्वारा भैवेयक पर्यंत जाते हैं, उनके मिध्यादृष्टिपना कैसे रहा ? इसलिये कुछ परीक्षा करके धाज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व धमंध्यान होता है। लोकमें भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही पुरुषकी प्रतीति करते हैं।

तथा तूने कहा कि — जिनवचनमें संशय करनेसे सम्यक्तके शंका नामक दाष होता है; सो "न जाने यह किस प्रकार है"—ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमें दोष लगता हो तो प्रष्टसहस्रोमें धाजाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना धादि स्वाध्यायके धंग ईसे कहे ? प्रमाण-नयसे पदार्थोंका निर्णय करनेका उपदेश किसलिये दिया ? इसब्रिये परीक्षा करके धाजा मानना योग्य है। तथा कितने ही पापी पुरुषोंने ग्रपने कल्पित कथन किये हैं धौर उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हें जैनमतके शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। वहाँ भी प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर शास्त्रोंसे विधि पिद्याकर, व इस प्रकार सम्भव है या नहीं—ऐसा विचार करके विख्य प्रयंको मिथ्या ही जानना। जैसे किसी ठगने स्वयं पत्र जिसकर उसमें जिलनेवालेका नाम किसी साहूकारका रखा; उस नामके भ्रमसे धनको ठगाये तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी खोगोंने स्वयं ग्रन्थादि बनाकर वहाँ कर्त्ताका नाम जिन, वर्णधर धाचार्योंका रखा। उस नामके भ्रमसे मूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्याहि ही होगा।

तथा वह कहता है—गोम्मटसार # में ऐसा कहा है कि—सम्यग्दृष्टि जीव धज्ञानी गुरुके निमित्तसे भूठ भी श्रद्धान करे, तो धाज्ञा माननेसे सम्यग्दृष्टि ही है।— सो यह कथन कैसे किया ?

उत्तर:—जो प्रत्यक्ष-प्रमुमानादिगोचर नहीं हैं, भौर सूक्ष्मपनेसे जिनका निर्णय नहीं हो सकता उनकी श्रपेक्षा यह कथन है; परन्तु मूलभूत-देव-गुरु-धर्मादि तथा तत्त्वादिकका श्रन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहीं है—यह निरुचय करना। इसलिये बिना परीक्षा किये केवल श्राज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्दें भी मिथ्यादृष्टि जानना। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परन्तु मूल परीक्षा

सस्माइट्ठी जीवो उवइट्ट पवयणं तु सहहिद ।
 सहिद् असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥ ( जीवकाण्ड )

नहीं करते। दया, शील, तप, संयमादि क्रियाश्रों द्वारा, व पूजा, प्रभावनादि कार्योंसे, व श्रातशय चमत्कारादिसे व जिनधर्मसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, श्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो श्रन्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हैं; इसलिये इन लक्षणोंमें तो श्रतिव्याप्ति पाया जाता है।

कोई कहे - जैसे जिनधर्ममें ये कार्य हैं, वैसे श्रन्यमतोंमें नहीं पाये जाते, इसलिये ग्रतिव्याप्ति नहीं है ?

समाधान: — यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपए करते हैं। पर जीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वहीं वे कहते हैं। इसी प्रकार ग्रन्य जानना।

फिर वह कहता है— उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिसा प्ररूपित करते हैं ?

उत्तर:—वहाँ दयादिकका ग्रंशमात्र तो ग्राया; इसलिये श्रितिव्याप्तिपना इन लक्षणोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्चो परीक्षा होती नहीं। तो कैसे होती है ? जिनधमें सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है व वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा जिनमतमें निरूपण किया है वैसा ग्रन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवा ग्रन्यमती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। इसलिये यह जिनमतका सच्चा लक्षण है। इस लक्षणको पहिचानकर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवा जो ग्रन्य प्रकारसे परीक्षा करते हैं वे मिथ्यादृष्ट ही रहते हैं।

तथा कितने ही संगितसे जैनधर्म घारण करते हैं; कितने हा महान पुरुषको जिनधर्ममें प्रवर्तता देख ग्राप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखादेखी जिनधर्मकी शुद्ध या ग्रशुद्ध कियाश्रोंमें प्रवर्तते हैं।—इत्यादि ग्रनेक प्रकारके जीव ग्राप विचारकर जिनधर्मका रहस्य नहीं पहिचानते ग्रौर जैनी नाम धारण करते हैं—वे सब मिध्यादृष्टि ही जानना। इतना तो है कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती ग्रौर पुण्यके निमित्त बहुन है, तथा सच्चे मोक्षमार्गके कारण भी वहाँ बने रहते हैं। इसलिये जो कुलादिसे भी जैनी हैं, वे भी ग्रौरोसे तो भले ही हैं।

## [ आजीविकादि प्रयोजनार्थं धर्म साधनका प्रतिषेध ]

तथा जो जीव कपटसे आजीविकाके अर्थ, व बड़ाईके अर्थ, व कुछ विषयकषाय-सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कषाय होनेपर ऐसी बुद्धि आती है। उनका सुलभना भी कठिन है। जैनधर्मका सेवन तो संसार नाज़के लिये किया जाता है; जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिथ्यादृष्टि हैं ही।

यहाँ कोई कहे—हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किये जार्य तो बुरा क्या हुआ ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ?

उससे कहते हैं—पापकार्य और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप ही होता है। जैसे—कोई धर्मका साधन चैत्यालय बनवाये और उसीको स्त्री सेवनादि पापोंका भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादिकके हेतु ग्रलग मकान बनवाता है तो बनवाये; परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्मका साधन पूजा, शास्त्रादिक कार्य हैं, उन्हींको ग्राजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो पापी ही होगा। हिंसादिसे ग्राजीविकादिक ग्रथं व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु पूजादि कार्योंमें तो ग्राजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है।

प्रश्त:—यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मसाधन कर परघर भोजन करते हैं तथा साधर्मी साधर्मीका उपकार करते-कराते हैं सो कैसे बनेगा ?

उत्तर:—वे ग्राप तो कुछ ग्राजीविकादिका प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा यदि ग्राप ही भोजनादिकका प्रयोजन विवारकर धर्म साधता है तो पापी है हो। जो विरागी होकर मुनिपना ग्रंगीकार करते हैं उनको भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है। शरीरकी स्थितिक ग्रंथ स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं—संक्लेशरूप नहीं होते। तथा ग्रपने हितके ग्रंथ धर्म साधते हैं। उपकार करवानेका ग्रामिप्राय नहीं है, ग्रीर ग्रापके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधमीं स्वयमेव उपकार करता है तो करे, ग्रीर यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं।—सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु ग्राप ही ग्राजीविकादिका प्रयोजन विचारकर बाह्यधर्मका साधन करे, जहाँ भोजनादिक उपकार कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, श्रथवा धर्मसाधनमें शिथिल हो

जाये, तो उसे पापी ही जानना । इस प्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो भमें साधते हैं वे पापी भी हैं और मिध्यादृष्टि तो हैं ही । इस प्रकार जिनमतवाले भी मिध्यादृष्टि जानना । ध्रव, इनके धर्मका साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:—

वहाँ कितने ही जीव कूल प्रवृत्तिसे प्रथवा देखादेखी लोभादिके प्रभिप्रायसे भर्म साधते हैं, उनके तो धर्मदृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है और मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तू यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके प्रथं स्तुति करता हूँ, पाठमें क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। तथा कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शाखादि व कृदेव-गुरु-शाखादिकी विशेष पहिचान नहीं है। तया यदि दान देता है तो पात्र-मपात्रके विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिग्णामोंकी पहिचान नहीं है। तथा व्रतादिक घारए करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है; सो भी कोई सच्ची किया करता है कोई भूठी करता है भीर जो धन्तरंग रागादिभाव पाये जाते हैं उनका विचार हो नहीं है तथा बाह्यमें भी रागादिके पोषणके साधन करता है। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्यं करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिसादिक उत्पन्न करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा भ्रन्य जीवोंके परिस्ताम सुधारनेके भ्रर्थ कहे हैं। तथा वहाँ किचित् हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा श्रपराघ हो श्रौर गुए ग्रियक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिएगमोंकी तो पहिचान नहीं है, श्रीर यहाँ अपराध कितना लगता है, गुरा कितना होता है-एसे नफा-टोटैका ज्ञान नहीं है व विधि-भविधिका ज्ञान नहीं है। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप प्रवर्तता है-यदि बाँचता है तो भौरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो भ्राप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परन्तु जो शास्त्राम्यासका प्रयोजन है उसे श्राप अन्तरंगमें नहीं अवधारण करता।—इत्यादि धर्म कार्योंक मर्मको नहीं पहिचानता । कितने तो-जिस प्रकार कुलमें बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, श्रथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी-इत्यादि विचारसहित प्रभूतार्यधर्मको साघते हैं।

तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ धर्मबुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करते हैं भीर कुछ धारी कहते हैं उस प्रकारसे अपने परिणामोंको भी सुधारते हैं— मिल्रपना पाया जाता है। तथा कितने ही धमंबुद्धिसे धमं साधते हैं, परन्तु निश्चयधमंको नहीं जानते, इसलिये असूतार्थ- रूप धमंको साधते हैं। वहाँ व्यवहारसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमागं जानकर उनका साधन करते हैं। वहाँ शास्त्रमें देव-गुरु-धमंकी प्रतीति करनेसे सम्यक्त्व होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहन्तदेव, निग्रंन्थगुरु, जैनशास्त्रके अतिरिक्त औरोंको नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गुण-अवगुणकी परीक्षा नहीं करते; अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्यलक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं।—ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शास्त्रोंकी भक्तिमें प्रवर्तते हैं।

#### [ गरहन्तमक्तिका गन्यया रूप ]

वहाँ घरहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशयसहित हैं, खुधादि दोष रहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको घारण करते हैं, खी संगमादि रहित हैं, दिव्यघ्विन द्वारा उपदेश देते हैं, केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानते हैं, काम-क्रोधादिक नष्ट किये हैं—इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमेंसे कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते। जिस प्रकार कोई असमान-जातीय मनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुद्गलके विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिथ्यादृष्टि - धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमानजातीय अरहन्तपर्यायमें जीव-पुद्गलके विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिथ्यादृष्टि धारण करता है। तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्दें तो जानकर उनके द्वारा धरहन्तदेवको महंतपना विशेष मानता है, और जो जीवके विशेषण हैं उन्दें यथावत् न जानकर उनके द्वारा धरहन्तदेवको महंतपना घाजानुसार मानता है ग्रथवा प्रन्यथा मानता है। क्योंकि यथावत् जीवके विशेषण जाने तो मिथ्यादृष्टि न रहे।

तथा उन ग्ररहन्तोंको स्वर्ग-मोक्षदाता, दीनदयाल, ग्रधमउधारक, पतितपावन मानता है; सो जैसे ग्रन्यमती कर्तृ त्वबुद्धिसे ईश्वरको मानता है उसी प्रकार यह ग्ररहन्तको मानता है। ऐसा नहीं जानता कि—फल तो ग्रपने परिएगामोंका लगता है, ग्ररहन्त उनको निमित्तमात्र हैं, इसलिये उपचार द्वारा वे विशेषण सम्भव होते हैं। ग्रपने परिएगाम शुद्ध हुए बिना ग्ररहन्त ही स्वर्ग-मोक्षादिके दाता नहीं हैं। तथा ग्ररिहंतादिकके नामादिकसे श्वानादिकने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिकका ही ग्रतिशय मानता है, परन्तु बिना परिएगामके नाम लेनेबालेको भी स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती तब सुननेबालेको कैसे होगी ? स्वानादिकको नाम सुननेके निमित्तसे कोई मंदकषायरूप भाव हुए हैं उनका फल स्वर्ग हुन्ना है; उपचारसे नामहोकी मुख्यता की है।

तथा ग्ररहंतादिकके नाम-पूजनादिकसे ग्रानष्ट सामग्रीका नाश तथा इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानकर रोगादि मिटानेके ग्रर्थ व धनादिककी प्राप्तिके ग्रर्थ नाम लेता है व पूजनादि करता है। सो इष्ट-ग्रानष्टका कारण तो पूर्वकर्मका उदय है। ग्ररहन्त तो कर्ता हैं नहीं, ग्ररहंतादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामोंसे पूर्वपापके संक्रमणादि हो जाते हैं। इसलिये उपचारसे ग्रनिष्टके नाशका व इष्टकी प्राप्तिका कारण ग्ररहंतादिककी भक्ति कही जाती है; परन्तु जो जीव प्रथमसे ही सांसारिक प्रयोजनसहित भक्ति करता है उसके तो पापहीका ग्रभिप्राय हुग्रा। कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हुए उनसे पूर्व पापके संक्रमणादि कैसे होंगे ? इसलिये उसका कार्य सिद्ध नहीं हुग्रा।

तथा कितने ही जीव भक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहाँ म्रितिम्रनुरागी होकर प्रवर्तते हैं, वह तो अन्यमती जैसे भक्तिसे मुक्ति मानते हैं वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुम्रा। परन्तु भक्ति तो रागरूप है स्रौर रागसे बन्ध है, इसलिये मोक्षका कारण नहीं है। जब रागका उदय ग्राता है, तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिये मशुभराग छोड़नेके लिये ज्ञानी भक्तिमें प्रवर्तते हैं ग्रौर मोक्षमार्गको बाह्य निमित्तमात्र भी जानते हैं, परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोगके उद्यमी रहते हैं। वही पंचास्तिकाय व्याख्यामें कहा है:—

इयं मक्तिः केरलमक्तिप्धानस्याज्ञानिनो भवति । तीवरागज्वरविनोदार्थमस्थानराग-निषेधार्थं क्वचित् ज्ञानिनोपि भवति ॥

श्रथ:—यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे श्रज्ञानी जीवके होती है। तथा तीव्ररागज्वर मिटानेके श्रर्थ या कुस्थानके रागका निषेध करनेके श्रर्थ कदाचित् ज्ञानीके भी होती है।

वहाँ वह पूछता है—ऐसा है तो ज्ञानीसे अज्ञानीके भक्तिकी अधिकता होती होगी ?

उत्तर:—यथार्थताको अपेक्षा तो ज्ञानीके सच्ची भक्ति है अज्ञानीके नहीं है। श्रीर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारए। जाननेसे अतिश्रनु-

अयं हि स्थूळळत्ततया केवळभक्तिप्राधान्यस्थाज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकायामळच्धास्पदस्थास्थानराग निषेधार्थं तीत्ररागज्वर विनोदार्थं वा कदाचिज्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ।। गा० १३६-टीका ।

राग है; ज्ञानीके श्रद्धानमें सुभवन्यका कारण जाननेसे वैसा श्रनुराग नहीं है। बाह्यमें कदाचित् ज्ञानीको धनुराग बहुत होता है, कभी श्रज्ञानीको होता है—ऐसा जानना।— इस प्रकार देव भक्तिका स्वरूप बतलाया।

#### [ गुरुमक्तिका अन्यथारूप ]

म्रब, गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं :--

कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं। वे तो—यह जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिये इनकी भक्ति करनी—ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। श्रोर कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवासादि तप करते हैं, श्रुधादि परीषह सहते हैं, किसोसे क्रोधादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर श्रोरोंको धर्ममें लगाते हैं,—इत्यादि गुर्गोंका विचार कर उनमें भक्तिभाव करते हैं। परन्तु ऐसे गुर्ग तो परमहंसादिक ग्रन्यमितयोंमें तथा जैनी मिध्यादृष्टियोंमें भी पाये जाते हैं; इसलिये इनमें श्रातच्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। तथा जिन गुर्गोंका विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं; उनके विशेष न जानते हुए ग्रसमानजातीय मुनिपर्यायमें एकत्वबुद्धिसे मिध्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग वह ही श्रुनियोंका सच्चा लक्षण हैं, उसे नहीं पहिचानते। क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिध्यादृष्टि रहते नहीं। इस प्रकार यदि मुनियोंका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? पुण्यबन्धके कारणभूत ग्रुभिक्रयारूप ग्रुगोंको पहिचानकर उनकी सेवासे ग्रपना भला होना जानकर उनमें ग्रनुरागी होकर भक्ति करते हैं।—इस प्रकार ग्रुर भक्तिका स्वरूप कहा।

#### [ शास्त्रभक्तिका अन्यशाह्य ]

श्रव, शास्त्र भक्तिका स्वरूप कहते हैं :--

कितने ही जीव तो यह केवली भगवानकी वागी है, इसलिये केवलीके पूज्यपनेके कारण यह भी पूज्य है— ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि—इन शास्त्रोंमें विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोषादिकका निरूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट हैं—ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांतादिकमें भी पाया जाता है। तथा इन शास्त्रोंमें त्रिलोकादिकका

गम्भीर निरूपण है, इसलिये उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं । परन्तु यहाँ धनुमानादिकका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-धसत्यका निर्णय करके महिमा कैसे जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीवादि-तन्त्रोंका निरूपण है और सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखलाया है । उसीसे जैनशास्त्रोंकी उत्कृष्टता है, उसे नहीं पिद्वानते । क्योंकि यह पिद्वान हो जाये तो मिध्यादृष्टि रहती नहीं । इस प्रकार शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा ।

इस प्रकार इसको देव-गुरु-शास्त्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्त्व हुग्रा मानता है। परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुग्रा है; इसलिये प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीतिके बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये मिध्यादृष्टि ही है। तथा शास्त्रमें "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं" (तत्त्वार्थसूत्र १-२) ऐसा वचन कहा है, इसलिये शास्त्रोंमें जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे ग्राप सीख लेता है भीर वहाँ उपयोग लगाता है; भौरोंको उपदेश देता है, परन्तु उन तत्त्वोंका भाव भासित नहीं होता, भीर यहाँ उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित हुए बिना तस्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा ? भाव भासना क्या है ? सो कहते हैं—

जैसे—कोई पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागोंका स्वरूप भीर ताल-तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता। स्वरूपकी पहिचान हुए बिना भन्य स्वरादिकको भन्य स्वरादिकरूप मानता है, भ्रयवा सत्य भी मानता है तो निर्ण्य करके नहीं मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने बिना भन्य तस्वोंको भन्यतस्वरूप मान लेता है, भ्रयवा सत्य भी मानता है तो निर्ण्य करके नहीं मानता, इसलिये उसके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिके स्वरूपको पहिचानता है तो वह चनुर ही है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता है तो वह सम्यग्दिष्ट हो है। जैसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपको पहिचानता है; उसी प्रकार तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उनके स्वरूपको पहिचानते हैं कि—यह मैं हूँ, ये पर हैं; ये भाव हुरे हैं, ये भने हैं;—इस प्रकार

स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति # मुनि जीवादिकका नाम नहीं जानते थे, भौर "तुषमाषिभन्न" ऐसा रटने लगे। सो यह सिद्धान्तका शब्द था नहीं, परन्तु स्व-परके भावरूप घ्यान किया, इसिलये केवली हुए। भौर ग्यारहभंगके पाठी जीवादि तत्त्वोंके विशेष भेद जानते हैं, परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसिलये मिध्यादृष्टि ही रहते हैं। भ्रब, इसके तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं—

#### [ जीव-अजीब तत्त्वका मन्यवा रूप ]

जिन शास्त्रोंसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गुगस्थान-मार्गगादिरूप भेदोंका जानता है; म्रजीवके पुद्गलादि भेदोंको तथा उनके वर्णादि विशेषोंको जानता है; परन्तुम्रघ्यात्म-शास्त्रोंमें भेदविज्ञानको कारए।भूत व वीतरागदशा होनेको कारए।भूत जैसा निरूपए। किया है वैसा नहीं जानता । तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना होजाये, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है परंतु अपनेको आपरूप जानकर परका अंश भी अपनेमें न भिलाना और अपना अंश भी परमें न मिलाना-ऐसा सचा श्रद्धान नहीं करता है। जैसे-ग्रन्य मिच्याहष्टि निर्घार बिना पर्यायबुद्धिसे जानपनेमें व वर्णादिमें ग्रहंबुद्धि घारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी श्रात्माश्रित ज्ञानादिमें तथा शरोराश्रित उपदेश, उपवासादिकियाश्रोंमें भ्रपनत्व मानता है। तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परन्तु ग्रंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है; उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते । तथा जैसे किसी और ही की बातें कर रहा हो उस प्रकारसे ग्रात्माका कथन करता है, परन्तु यह ग्रात्मा में हूँ-ऐसा भाव भासित नहीं होता। तथा जैसे किसो श्रीरको श्रीरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार श्रात्मा श्रीर शरीरकी भिन्नता प्ररूपित करता है; परन्तु मैं इन शरीरादिकसे भिन्न हूँ-ऐसा भाव भासित नहीं होता । तथा पर्यायमें जीव-पूद्गलके परस्पर निमित्तसे अनेक कियाएँ होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है; यह जीवकी क्रिया है उसका पुद्गल निमित्त है, यह पूद्गलकी क्रिया है उसका जीव निमित्त है-ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासित नहीं होता । इत्यादि भाव भासित हए बिना उसे जीव-अजीवका सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते; क्योंकि जीव-अजीवको जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं।

 <sup>#</sup> तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महागुभावो य ।
 गामेण य सिवभूई केवल्रणाणी फुढो जाओ ॥ भावपाहुड-४३ ॥

#### [ आस्त्रगतस्त्रका अन्यवा रूप ]

तथा भ्रास्नवतत्त्वमें जो हिंसादिरूप पापास्नव हैं उन्हें हेय जानता है; भ्रहिंसा-दिरूप पुण्यास्नव है उन्हें छपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों हो कर्मबंघके कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्यादृष्टि है। वही समयसारके बंघाधिकारमें कहा है:

सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दु:ख अपने कमंके निमित्तसे होते हैं। जहाँ अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्योंका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है। वहाँ अन्य जोवोंको जिलानेका अथवा सुखी करनेका अध्यवसाय हो वह तो पुण्यबंधका कारण है, और मारनेका अथवा दु:खी करनेका अध्यवसाय हो वह पापबंधका कारण है।— इस प्रकार अहिसावत् सत्यादिक तो पुण्यबंधके कारण हैं और हिसावत् असत्या-दिक पापबंधके कारण हैं। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिये हिसादिवत् अहिसादिकको भी बंधका कारण जानकर हेय ही मानना। हिसामें मारनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्रेषपरिणतिसे आप ही पाप बांधता है। अहिसामें रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त रागपरिणतिसे आप ही पुण्य बांधता है।— इस अकार यह दोनों हेय हैं; जहाँ वीतराग होकर दृष्टाज्ञातारूप प्रवर्ते वहाँ निर्वंध है सो छपादेय हैं। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तेन करो. परन्तु अद्भान तो ऐसा रखो कि—यह भी बन्धका कारण है— हेय हैं; अद्धानमें इसे मोक्षमार्ग जाने तो मिथ्यादृष्टि ही होता है।

तथा मिथ्यात्व, ग्रविरित, कषाय, योग ये ग्रास्त्रवके भेद हैं, उन्हें बाह्यरूप तो मानता है परन्तु ग्रंतरंग इन भावोंकी जातिको नही पहिचानता। वहाँ ग्रन्य देवादिके सेवनरूप गृहीतिमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु ग्रनादिग्रगृहीतिमिथ्यात्व है उसे नहीं पहिचानता। तथा बाह्य त्रस-स्थावरकी हिंसा तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति

(-समयसार कल्का बंधाधिकार)

<sup>#</sup> समयसार गाथा २४४ से २४६ तथा---

सर्वे सदेव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण्-जीवित दुःखसौख्यम् । अज्ञानमेतिदिष्ट यत्तु परः परस्य कुर्यात्मुमान् मरणं जीवितदुःखसौख्यम् ॥ ६ ॥ अज्ञानमेतदिधगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण्-जीवित दुःख-सौख्यम् । कम्मीण्यहं कृतिरसेन विकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महृनो मवन्ति ॥ ७॥

उसको अविरित जानता है; हिंसामें प्रमाद परिएाति मूल है और विषय सेवनमें ग्रिभ-लाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता । तथा बाह्य क्रोधादि करना इसको कषाय जानता है, ग्रिभप्रायमें रागद्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहिचानता । तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगोंको नहीं जानता ।—इस प्रकार श्रास्त्रवोंका स्व-रूप श्रन्यथा जानता है ।

तथा राग-द्वेष-मोहरूप जो ग्रास्रवभाव हैं, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता नहीं है ग्रीर बाह्यकिया ग्रथवा बाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके मिटानेसे ग्रास्रव नहीं मिटता। द्रव्यितिमित्त मुनि ग्रन्यदेवादिककी सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, कोधादि नहीं करता, मन-वचन-कायको रोकता है, तथापि उसके मिध्यात्वादि चारों ग्रास्रव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे कार्य नहीं करता है, कपटसे करे तो ग्रेवेयक पर्यंत कैसे पहुँचे ? इसिहिये जो अंतरंग अभिप्रायमें मिध्यात्वादिरूप रागादिमाव हैं वे ही आसव हैं। उन्हें नहीं पहिचानता इसिहिये इसके आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रदान नहीं है।

#### [ बन्धतत्त्वका अन्यशा रूप ]

तया बंधतत्त्वमें जो अशुभभावोंसे नरकादिरूप पापका बंध हो उसे तो बुरा जानता है और शुभभावोंसे देवादिरूप पुण्यका बंध हो उसे भला जानता है। परन्तु सभी जीवोंके दुःख सामग्रीमें द्वेष और सुखसामग्रीमें राग पाया जाता है, सो इसके भी राग-द्वेष करनेका श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-द्वेष करना है वैसा ही आगामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-द्वेष करना है। तथा शुभ-अशुभभावोंसे पुण्य-पापका विशेष तो अधातिकमींमें होता है, परन्तु प्रधातिकमीं आत्मगुएको घातक नहीं हैं। तथा शुभ-अशुभभावोंमें घातिकमींका तो निरंतर बंध होता है, वे सर्व पापरूप ही हैं और वही आत्मगुएको घातक हैं। इसलिये अशुद्ध-भावोंसे कमंबंध होता है, उसमें भला-बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे श्रद्धानसे बंधका भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है।

#### [ संवर तत्त्वका अन्यथा रूप ]

तथा संवर तत्त्वमें अहिंसादिरूप शुभास्रवभावोंको संवर जानता है। परन्तु एक ही कारणसे पुण्यबंघ भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। प्रक्त:---मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके बंघ भी होता है ग्रीर संवर-निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ?

समाधान: —वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा है। जो ग्रंश वीतराग हुए उनसे संवर है ग्रीर जो ग्रंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भावसे तो दो कार्य बनते हैं, परन्तु एक प्रशस्तरागहीसे पुण्यास्रव भी मानना भीर संवर-निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावमें भी यह सरागता है, यह विरागता है—ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टिहीके होती है। इसलिये ग्रवशेष सरागताको हेयरूप श्रद्धा करता है। मिथ्यादृष्टिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्त रागरूप कार्योको उपादेयरूप श्रद्धा करता है। तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, धर्म, श्रनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र—इनके द्वारा संवर होना है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार ? सो कहते हैं:—

बाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिटाये, पाप-चितवन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, उसे वह गुष्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति आदिरूप प्रशस्तरागसे नानाविकल्प होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोक रखी है, वहाँ गुभप्रवृत्ति है, और प्रवृत्तिमें गुष्तिपना बनता नहीं है; इसलिये वीतरागभाव होनेपर जहाँ मन-वचन-कायकी चेष्टा न हो वही सच्ची गुष्ति है।

तथा पर जीवोंकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको सिमिति मानता है। सो हिंसाके परिएामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिएामोंसे संवर कहोंगे तो पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरेगा? तथा एषए।।सिमितिमें दोष टालता है वहाँ रक्षाका प्रयोजन है नहीं, इसिलिये रक्षाहीके अर्थ सिमिति नहीं है। तो सिमिति कैसे होती है? मुनियोंके किंचित् राग होनेपर गमनादिकिया होती है, वहाँ उन कियाओंमें अतिम्रासक्ताके अभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती। तथा अन्य जीवोंको दु:खो करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसिलिये स्वयमेव हो दया पलती है। इस प्रकार सची सिमिति है।

तथा बन्धादिकके भयसे ग्रथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छासे क्रोधादि नहीं करते, परन्तु वहाँ क्रोधादि करनेका ग्रभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे—कोई राजादिकके

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेत्तापरिषद्वयचारित्रै:।

<sup>(</sup> तस्वार्थ सूत्र ६-२)

भयसे अथवा महंतपनेके लोभसे परस्त्रीका सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। वैसे ही यह कोघादिकका त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है?—पदार्थ अनिष्ट— इष्ट भासित होनेसे कोघादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके अभ्याससे कोई इष्ट-अनिष्ट भासित न हो, तब स्वयमेव ही कोघादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है।

तथा ग्रनित्यादि चिंतवनसे शरीरादिकको बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था श्रौर पश्चात् उसके श्रवगुण देखकर उदासीन हुआ; उसी प्रकार शरीरादिकसे राग था, पश्चात् श्रनित्यादि श्रवगुण श्रवलोककर उदासीन हुआ; परन्तु ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। श्रपना श्रौर शरीरादिकका जहाँ—जैसा स्वभाव है वैसा पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना श्रौर बुरा जानकर द्वेष नहीं करना।—ऐसी सच्ची उदासीनताके श्रथं यथाथं श्रनित्यत्वादिकका चितवन करना ही सच्ची श्रनुप्रेक्षा है।

तथा क्षुघादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीषह सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंगमें क्षुघादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर दुःखो हुआ, रित आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, वही आर्त्तंघ्यान-रौद्रघ्यान हैं। ऐसे भावोंसे संवर कैसे हो ? इसिलये दुःखका कारण मिलनेपर दुःखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, ज्ञेयरूपसे उनका जाननेवाला ही रहे, वही सच्चा परीषहसहन है।

तथा हिंसादि सावद्य योगके त्यागको चारित्र मानता है, वहाँ महाव्रतादिरूप शुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता है। परन्तु तस्वार्थस्त्रमें आसव पदार्थका निरूपण करते हुए महाव्रत-अणुव्रतको भी आसवरूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो ? तथा आसव तो बन्धका साधक है और चारित्र मोक्षका साधक है; इसिलये महाव्रतादिरूप आसवभावोंको चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल कषायरिहत जो उदासीनभाव उसीका नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे महामन्द प्रशस्त राग होता है, वह चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावद्ययोगका ही त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोषवाली हरितकायका त्याग करता है और कितनी ही हरितकायोंका भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं मानता।

उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावोंका त्याग करते हैं श्रीर कितनें ही मन्द-कषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते ।

प्रदन: -- यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदौंमें महाव्रतादि कैसे कहे हैं ?

समाधानः—वह व्यवहारचारित्र कहा है, ग्रौर व्यवहार नाम उपचारका है। सो महाव्रतादि होनेपर ही वीतराग चारित्र होता है—ऐसा सम्बन्ध जानकर महाव्रता-दिमें चारित्रका उपचार किया है; निश्रयसे निःकशायभाव है, वही सच्चा चारित्र है। इस प्रकार संवरके कारणोंको ग्रन्थथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रद्धानी नहीं होता।

## [ निर्जरातस्वका अन्यथा रूप ]

तथा यह अनशनादि तपसे निर्जरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही करनेसे तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ानेके अर्थ करते हैं। शुद्धो-पयोग निर्जराका कारण है इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है। यदि बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिर्यंचादि भी भूख-तुषादि सहते हैं।

तब वह कहता है—वे तो पराधीनतासे सहते हैं; स्वाधीनतासे धर्मबुद्धिपूर्वक उपवासादिरूप तप करे, उसके निजंरा होती है।

समाधानः—धमंबुद्धिसे बाह्य उपवासादि तो किये, श्रौर वहाँ उपयोग ग्रशुभ, शुभ, शुद्धरूप जैसा परिएामित हो वैसा परिएामो । यदि बहुत उपवासादि करनेसे बहुत निर्जरा हो, थोड़े करनेसे थोड़ी निर्जरा हो; ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरेगा; सो तो बनता नहीं । परिएाम दुष्ट होनेपर उपवासादिक सि निर्जरा होना कैसे संभव है ? यदि ऐसा कहें कि—जैसा श्रशुभ, शुभ, शुद्धरूप उपयोग परिणमित हो उसके श्रनुसार बन्ध-निर्जरा है; तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसे रहा ? श्रशुभ-शुभपरिएाम बन्धके कारण ठहरे, शुद्धपरिएाम निर्जराके कारण ठहरे।

प्रश्नः -- तत्त्वार्थसूत्रमें "तपसा निर्जरा च" ( ६-३ ) ऐसा कैसे कहा है ?

समाधान:—शास्त्रमें ''इच्छानिरोधस्तपः'' ऐसा कहा है, इच्छाको रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ-श्रशुभ इच्छा मिटने पर छपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा होती है। इसचिये तपसे निर्जरा कही है। यहाँ कहता है—आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूर होनेपर ही तप होता है। परन्तु उपवासादिक व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य हैं उनकी इच्छा तो रहती है।

समाधान:—ज्ञानीजनोंको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक गुद्धोपयोगको इच्छा है; उपवासादि करनेसे गुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिये उपवासादि करते हैं। तथा यदि उपवासादिकसे शरीर या परिगामोंकी शिथिलताके कारण गुद्धोपयोगको शिथिल होता जानें तो वहाँ ग्राहारादिक ग्रहण करते हैं। यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो ग्राजितनाथ ग्रादि तेईस तीथंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों घारण करते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी। परन्तु जैसे परिगाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग गुद्धोपयोगका भभ्यास किया।

प्रश्न:--यदि ऐसा है तो ग्रनशनादिकको तप संज्ञा कैसे हुई ?

समाधानः — उन्हें बाह्यतप कहा है। सो बाह्यका अर्थ यह है कि — ''बाहरसे भौरोंको दिखायी दे कि यह तपस्वी है,'' परन्तु ग्राप तो फल जैसे अंतरंग परिगाम होंगे; वैसा ही पायेगा। क्योंकि परिगामजून्य शरीरकी किया फलदाता नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि—शास्त्रमें तो श्रकाम-निर्जरा कही है। वहाँ बिना इच्छाके भूख-प्यास श्रादि सहनेसे निर्जरा होती है, तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे कैसे निर्जरा न हो ?

समाधानः — श्रकाम निर्जरामें भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छाके भूख-प्यासका सहन करना हुश्रा है, श्रौर वहाँ मन्दकषायरूप भाव हो तो पापकी निर्जरा होती है, देवादि पुण्यका बन्ध होता है। परन्तु यदि तीव्रकषाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्य बन्ध होता हो, तो सर्व तियँचादिक देव ही हों, सो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्यासादि कष्ट सहते हैं; सो यह बाह्य निमित्त है परन्तु वहाँ जैसा परिगाम हो वैसा फल पाता है। जैसे श्रन्नको प्राग्ग कहा उसी प्रकार। तथा इस प्रकार बाह्यसाधन होनेसे श्रंतरंग तपकी वृद्धि होती है इसलिये छपचारसे इनको तप कहा है; परन्तु यदि बाह्यतप तो कर्ष श्रौर श्रन्तरंग तप न हो तो उपचारसे भी उसे तपसंज्ञा नहीं है। कहा भी है कि—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विश्लेयः श्लेषं लंघनकं विद्वः ॥ जहाँ कथाय, विषय ग्रीर भ्राहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना । रोषको श्री गुरु लंघन कहते हैं।

यहाँ कहेगा-यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे ?

उससे कहते हैं—उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दिया जाता है; तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या मत कर; कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि घमंबुद्धिसे भ्राहारादिकका भ्रनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा; परन्तु इसीको तप जानकर इससे निर्जरा मानकर सन्तुष्ट मत हो। तथा ग्रंतरंग तपोंमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग भौर ध्यानरूप जो क्रियाएँ, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्यतपवत् ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया हैं उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया हैं; इसिलये प्रायश्चित्तादि बाह्यसाधन भंतरंग तप नहीं हैं। ऐसा बाह्यप्रवर्तन होनेपर जो ग्रंतरंग परिगामोंकी ग्रुद्धता हो उसका नाम भंतरंग तप जानना। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत ग्रुद्धता होनेपर ग्रुद्धोपयोगरूप परिग्णित होती है वहाँ तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। और ग्रल्प ग्रुद्धता होनेपर ग्रुभोप-योगका भी ग्रंग रहता है; इसलिये जितनी ग्रुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है और जितना ग्रुभमाव है उससे बंध हैं। ऐसा मिश्रभाव युगपत् होता है, वहाँ बन्ध ग्रौर निर्जरा दोनों होते हैं।

यहाँ कोई कहे कि-शुभभावोंसे पापकी निर्जरा होती है; पुण्यका बन्ध होता है; परन्तु शुद्धभावोंसे दोनोंको निर्जरा होती है-ऐसा क्यों नहीं कहते ?

उत्तर:—मोक्षमागंमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोंका होता है; वहाँ पुण्य-पापका विशेष है हो नहीं। ग्रौर ग्रनुभागका घटना पुण्यप्रकृतियोंमें ग्रुद्धोपयोगसे भी नहीं होता। ऊपर-ऊपर पुण्यप्रकृतियोंके ग्रनुभागका तीव्र बन्ध-उदय होता है ग्रौर पापप्रकृतियोंके परमाग्गु पलटकर ग्रुभप्रकृतिरूप होते हैं—ऐसा संक्रमण ग्रुभ तथा ग्रुद्ध दोनों भाव होनेपर होता है; इसलिये पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धताहोंके ग्रनुसार नियम सम्भव है। देखो, चतुर्थगुग्णस्थानवाला शास्त्राभ्यास, ग्रात्मित्तवन ग्रादि कार्य करे—वहाँ भी निर्जरा नहीं, बन्ध भी बहुत होता है। ग्रौर पंचमगुग्णस्थानवाला विषय-सेवनादि कार्य करे—वहाँ भी उसके गुग्णश्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचमगुग्गस्थानवाला उपवासादि या प्रायश्चित्तादि तप करे, उसकालमें भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है ग्रौर छठवें गुग्गस्थानवाला ग्राहार-विहारादि किया करे उसकालमें भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बन्ध उससे भी थोड़ा होता है। इसलिये बाह्य प्रवृत्तिके ग्रनुसार निर्जरा नहीं है, ग्रंतरंग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होनेपर

निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका ग्रागे निरूपण करेंगे वहाँसे जानना। इस प्रकार भनशनादि कियाको तपसंज्ञा उपचारसे जानना। इसीसे इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार ग्रीर उपचारका एक ग्रथं है। तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागभावरूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराका कारण जानना। यहाँ दृष्टान्त है— जैसे धनको व भन्नको प्राण कहा है। सो धनसे भन्न लाकर, उसका भक्षण करके प्राणोंका पोषण किया जाता है इसलिये उपचारसे धन ग्रीर ग्रन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक प्राणोंको न जाने ग्रीर इन्होंको प्राण जानकर संग्रह करे तो मरणको ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार भन्नशनादिको तथा प्रायिवच्तादिको तप कहा है, क्योंकि भन्नशनादि साधनसे प्रायिवच्तादिको तथा प्रायिवच्तादिको तप कहा है। कोई वीतरागभावरूप सत्य तपका पोषण किया जाता है; इसलिये उपचारसे भन्शनादिको तथा प्रायिवच्तादिको तप कहा है। कोई वीतरागभावरूप तपको न जाने ग्रीर इन्होंको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहीमें भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समभ लेना कि निश्चयधर्म तो वीतरागभाव है, अन्य नाना विशेष बाद्यसाथनकी अपेक्षा उपचारसे किये हैं, उनको व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जानना। इस रहस्यको नहीं जानता इसिलये उसके निर्जराका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है।

## [ मोक्षतत्त्वका अन्यशाह्य ]

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-जरा-मरण-रोग-वलेशादि दु ख दूर हुए, ग्रनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुग्रा, त्रिलोक पूज्यपना हुग्रा, द्वादि रूपसे उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवोंके दु:ख दूर करनेकी, ज्ञेय जाननेकी तथा पूज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्हींके ग्रर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके ग्रन्य जीवोंके श्रद्धानसे क्या विशेषता हुई? तथा इसके ऐसा भी ग्रिभिप्राय है कि स्वगंमें सुख है उससे ग्रनन्तगुना सुख मोक्षमें है। सो इस गुणाकारमें वह स्वगं-मोक्ष सुखकी एक जाति जानता है। वहाँ स्वगंमें तो विषयादि सामग्री जिनत सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है, परन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्री है नहीं, सो वहाँके सुखकी जाति इसे भासित तो नहीं होती परन्तु महान पुरुष स्वगंसे भी मोक्षको उत्तम कहते हैं इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायनका स्वरूप न पहिचाने, परन्तु सभाके सर्व लोग सराहना करते हैं इसलिये ग्राप भी सराहना करता है। उसी प्रकार यह मोक्षको उत्तम मानता है।

यहाँ वह कहता है—शास्त्रमें भी तो इन्द्रादिकसे भनन्तगुना सुख सिद्धोंके प्ररूपित किया है।

उत्तर: - जैसे तीथँकरके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाको महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे अनन्तगुना कहा है; वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इन्द्रादिसुखकी महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं।

फिर प्रश्न है कि—वह सिद्धसुख श्रीर इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता है—ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया ?

समाधान:--जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनोंको एक जातिके घर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि — जिसके साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान श्रवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष होनेपर ही कार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके ग्रभिप्रायमें इन्द्रादिसुल ग्रीर सिद्धसुलकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्मनिमित्तसे ग्रात्माके घौपाधिक भाव थे, उनका ग्रभाव होनेपर ग्राप शुद्ध स्वभावरूप केवल ग्रात्मा हुग्रा। जैसे परमाणु स्कन्धसे पृथक् होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि - वह दोनों ग्रवस्थामें दु. बी-सुखी नहीं है, परन्तु भात्मा अशुद्ध अवस्थामें दुःखी था, श्रब उसका अभाव होनेसे निराकुल लक्षण मनन्तसुखकी प्राप्ति हुई। तथा इन्द्रादिकके जो सुख है वह कपायभावोंसे म्राकुलता-रूप है सो वह परमार्थसे दुःख ही है; इसलिये उसकी ग्रौर इसको एक जाति नहीं है। तथा स्वर्गमुखका कारण प्रशस्त राग है ग्रौर मोक्षमुखका कारण वीतरागभाव है, इसलिये कारणमें भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसलिये मोक्षका भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रद्धान नहीं है । इपोलिये क्ष्समयसारमें कहा है कि—ग्रभव्यको तत्त्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादर्शन ही रहना है। तथा प्रवचनसारमे कहा है कि-प्रात्मज्ञानसून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी नहीं है।

<sup>#</sup> गाया २७६-२७७ की आत्मख्याति टीका।

तथा व्यवहारदृष्टिसे सम्यग्दर्शनके माठ ग्रंग कहे हैं उनको यह पालता है; पच्चीस दोष कहे हैं उनको टालता है; संवेगादिक गुण कहे हैं उनको घारण करता है। परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतके सब साधन करने पर भी ग्रन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्यामें जहाँ ग्रन्तमें व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यग्दर्शनके ग्रंथ साधन करने पर भी सम्यग्दर्शन नहीं होता।

#### [ सम्यग्ज्ञानका अन्यथारूप ]

श्रव, शास्त्रमें सम्याज्ञानके श्रयं शास्त्राभ्यास करनेसे सम्याज्ञान होना कहा है। इसिलये यह शास्त्राभ्यासमें तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, बाँचना, पढ़ना श्रादि कियाश्रोमें तो उपयोगको रमाता है, परन्तु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेशमें मुक्ते कार्यकारी क्या है, सो श्रीभप्राय नहीं है, स्वयं, शास्त्राभ्यास करके श्रीरोंको सम्बोधन देनेका श्रीभप्राय रखता है, श्रीर बहुतसे जीव उपदेश मानें वहाँ सन्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञानाभ्यास तो श्रपने लिये किया जाता है श्रीर अवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भला करे। तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करें? शास्त्रार्थका भाव जानकर श्रपना भला करना। तथा शास्त्रार्थमासमें भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रोंका बहुत अभ्यास करते हैं परन्तु वे तो लोकमें पीडित्य प्रगट करनेके कारण हैं; उनमें आत्महितका निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि—अपनी खुद्धि बहुत हो तो थोड़ा-बहुत इनका अभ्यास करके पथात् आत्महितके साधक शास्त्रोंका अभ्यास करना। यदि खुद्धि थोड़ी हो तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्रोंका ही अभ्यास करे। ऐसा नहीं करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते आयु पूर्ण हो जाये और तत्त्रज्ञानकी प्राप्ति न बने।

यहाँ कोई कहे-एसा है तो व्याकरणादिका अभ्यास नहीं करना चाहिये ?

उससे कहते हैं कि—उनके ग्रभ्यासके बिना महान् ग्रन्थोंका भ्रर्थ खुलता नहीं है, इसलिये उनका भी भ्रभ्यास करना योग्य है।

फिर प्रश्न है कि—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों बनाये जिनका श्रर्थं व्याकरणादिके बिना न खुले ? भाषा द्वारा सुगमरूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा ? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं।

समाधान:—भाषामें भी प्राकृत, संस्कृतादिक ही शब्द हैं, परन्तु अपभ्रंश सहित हैं। तथा देश-देश भें भाषा अन्य-अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शास्त्रों भें अपभ्रंश शब्द केसे लिखते ? बालक तोतला बोले परन्तु बड़े तो नहीं बोलते। तथा एक देशको भाषारूप शास्त्र दूसरे देश में जाये, तो वहाँ उसका अर्थ केसे भासित होगा ? इसलिये प्राकृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे हैं। तथा व्याकरणके बिना शब्दका अर्थ यथावत् भासित नहीं होता; न्यायके बिना लक्षण, परीक्षा आदि यथावत् नहीं हो सकते—इत्यादि बचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरणादि बिना भली भौति न होता जानकर उनकी आम्नाय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी उनकी थोड़ी-बहुत आम्नाय आने पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत आम्नायसे भली भौति निर्णय हो सकता है।

फिर कहोगे कि-ऐसा है तो अब भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ?

समाधानः—कालदोषसे जीवोंकी मन्दबुद्धि जानकर किन्ही जीवोंके जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा—ऐसा अभिप्राय विचारकर भाषाग्रंथ रचते है; इसलिये जो जोव व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। तथा जो जीव शब्दोंकी नाना युक्तियों सहित अर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्यायका अवगाहन करते हैं और चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं;—इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा-बहुत अभ्यास करके आत्महितके अर्थ जो तत्त्वादिकका निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा-पण्डित जानना।

तथा कितने ही जीव पुण्य-पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्रोंका, पुण्य-पापित्रयाके निरूपक आचारादि शास्त्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, त्रिलोकादिके निरूपक करणानुयोगके शास्त्रोंका अभ्यास करते हैं; परन्तु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहाँ पापको बुरा जानना, पुण्यको भला जानना, गुणस्थाना-दिकका स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अभ्यास करेगे उतना हमारा भला है; — इत्यादि प्रयोजनका विचार किया है, सो इससे इतना तो होगा कि — नरकादि नहीं होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होगी नहीं।

प्रथम सच्चा तस्वज्ञान हो, वहाँ फिर पुण्य-पापके फलको संसार जाने, श्रद्धोपयोगसे मोक्ष माने, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्योंका त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान हो। सो तत्त्वज्ञानके कारण प्रध्यात्मरूप द्वव्यानुयोगके शास्त्र हैं, श्रीर कितने ही जीव उन शास्त्रोंका भी प्रभ्यास करते हैं, परन्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके ग्रापको ग्रापरूप, परको पररूप श्रीर ग्रास्त्रवादिकका ग्रास्त्रवादिरूप श्रद्धान नहीं करते। मुखसे तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेशसे ग्रन्य जीव सम्यग्द्षिट हो जायें, परन्तु जैसे कोई लड़का स्त्रीका स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर ग्रन्य पुरुष-स्त्री कामरूप हो जायें। परन्तु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नहीं होता, इसलिये स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परन्तु स्वयं ग्रनुभव नहीं करता। यदि स्वयंको श्रद्धान हुन्ना होता तो श्रन्यतत्त्वका ग्रंश श्रन्यतत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है इसलिये सम्यग्ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह ग्यारह ग्रंग तक पढ़े, तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समयसारादिमें मिण्याद्ष्टिको ग्यारह ग्रंगोंका ज्ञान होना लिखा है।

यहाँ कोई कहे कि — ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जैसा अभव्यसेनको श्रद्धानरहित ज्ञान हुम्रा वैसा होता है।

समाधान:—वह तो पापी था, जिसे हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नहीं था। परन्तु जो जीव ग्रेवेयक ग्रादिमें जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान-रहित नहीं है; उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि—यह ग्रन्थ सच्चे हैं, परन्तु तत्त्वश्रद्धान सच्चा नहीं हुग्रा। समयसारमें एक ही जीवके धर्मका श्रद्धान, ग्यारह श्रंगका ज्ञान श्रीर महावतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवचनसारमें ऐसा लिखा है कि—ग्रागमज्ञान ऐसा हुग्रा जिसके द्वारा सर्वपदार्थोंको हस्तामलकवत् जानता है। यह भी जानता है कि इनका जाननेवाला मैं हूँ; परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ,—इस प्रकार स्वयंको परद्रव्यसे भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य अनुमव नहीं करता। इसलिये श्रात्मज्ञानशून्य श्रागमज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यग्ज्ञानके ग्रर्थ जैन शास्त्रोंका भ्रभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यग्ज्ञान नहीं है।

## [ सम्यक्चारित्रका अन्यश्राह्म ]

तथा इनके सम्यक्चारित्रके धर्य कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं—बाह्यक्रिया पर तो इनकी दृष्टि है भीर परिणाम सुधरनै-बिगड़नेका विचार नहीं है। भीर यदि परिणामोंका भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते विखायी दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है; परन्तु उन परिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर अभिप्रायमें जो वासना है उसका विचार नहीं करते । और फल लगता है सो अभिप्रायमें जो वासना है उसका लगता है । इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे । वहाँ स्वरूप भलीभाँति भासित होगा ।

ऐसी पहिचानके बिना बाह्य ग्राचरणका ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव तो कुलकमसे ग्रथवा देखादेखी या कोघ, मान, माया, लोभादिकसे ग्राचरण करते हैं, उनके तो घमंबुद्धि ही नहीं है, सम्यक्चारित्र कहाँसे हो? उन जीवोंमें कोई तो भोले हैं व कोई कषायी हैं; सो ग्रज्ञानभाव व कषाय होनेपर सम्यक्चारित्र नहीं होता। तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि—जाननेमें क्या है, कुछ करेगे तो फल लगेगा।—ऐसा विचारकर व्रत-तप ग्रादि कियाहीके उद्यमी रहते हैं ग्रीर तत्त्वज्ञानका उपाय नहीं करते। सो तत्त्वज्ञानके बिना महाव्रतादिका ग्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है ग्रीर तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी व्रतादिक नहीं हैं तथापि ग्रसंयतसम्यग्दृष्टि नाम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पश्चात् कषाय घटानेके लिये बाह्यसाधन करना। यही योगीन्द्रदेवकृत अश्रावकाचारमें कहा है—

# "दंसणभूमिहं बाहिरा, जिय वयरुंक्ख ण हुंति।"

धर्यः—इस सम्यग्दर्शन भूमिका बिना हे जीव, व्रतरूपी वृक्ष नहीं होते। ग्रर्थात् जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान नहीं है वे यथार्थ ध्राचरण नहीं घ्राचरते। वही विशेष बतलाते हैं—

कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परन्तु ग्रस्तरंगमें विषय-कषाय वासना मिटी नहीं है इसलिये जैसे-तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दुःखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है भीर परचात् पीड़ासे दुःखी हुग्रा रोगीको भाँति काल गँवाता है, धर्म साधन नहीं करता; तो प्रथम ही सघती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लें? दुःखी होनेमें ग्रातंच्यान हो, उसका फल भ्रच्छा कैसे लगेगा? भ्रथवा उस प्रतिज्ञाका दुःख नहीं सहा जाता तब उसके बदले विषय पोषणके लिये भ्रन्य उपाय करता है। जैसे—तृषा लगे तब पानी तो न पिये भीर भ्रन्य शीतल उपचार भ्रनेक प्रकार करे; व घृत तो छोड़े

<sup>#</sup> सावयधम्म दोहा-५७।

मीर भन्य स्निग्ध वस्तुका उपाय करके भक्षण करे।—इसी प्रकार भ्रन्य जानना। यदि परीषह नहीं सहे जाते थे, विषयवासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किसलिये की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात् विषम विषयोंका उपाय करना पड़े ऐसा कार्य क्यों करें वहाँ तो उलटा रागभाव तीच्र होता है। अथवा प्रतिज्ञामें दुःख हो तब परिणाम लगानेके लिये कोई भ्रालम्बन विचारता है। जैसे—उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है; कितने ही पापी जुम्रा भ्रादि कुव्यसनोंमें लग जाते हैं भ्रथवा सो रहना चाहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। इसी प्रकार भ्रन्य प्रतिज्ञामें जानना।

अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि—पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बादमें उससे दुःखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना-छोड़ना उनको खेलमात्र है; सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इस प्रकार पहले तो निक्विर होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात् ऐसी दशा होती है। जैनधर्ममें प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं; जैनधर्ममें तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्त्वज्ञानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहिचाने; त्याग करनेमें जो गुण हो उसे जाने; फिर अपने परिणामोंको ठीक करे; वर्तमान परिणामोंहीके भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे; भविष्यमें निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे; तथा शरीरकी शक्ति व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे।—इस प्रकार विचार करके फर प्रतिज्ञा करनी। वह भी ऐसी करनी जिसके प्रतिज्ञाके प्रति निरादरभाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैनधर्मकी आम्नाय है।

यहाँ कोई कहे कि—चांडालादिकने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है ?

समाधान: मरणपर्यन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं; प्रतिज्ञाके प्रति निरादरपना नहीं होता। ग्रीर सम्यम्दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करते हैं। तथा जिनके अन्तरंग विरक्तता नहीं हुई ग्रीर बाह्मप्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञाके पहले ग्रीर बादमें जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें ग्रित ग्रासक्त होकर लगते हैं। जैसे — उपवासके धारणे-पारणेके भोजनमें ग्रित लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते हैं, जी हता बहुत करते हैं। जैसे — जलको रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। उसी प्रकार प्रतिक्षा द्वारा विषयप्रवृत्ति रोक रखी थी, मंतरंग भासिक बढ़ सी गई, भीर प्रतिक्षा पूर्ण होते ही मत्यन्त विषयप्रवृत्ति होने लगी; सो प्रतिक्षाके कालमें विषयवासना मिटी नहीं; भ्रागे-पीछे उसके बदले ग्रधिक राग किया; सो फल तो रागभाव मिटनेसे होगा, इसिलये जितनी विरक्ति हुई हो उतनी ही प्रतिक्षा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिक्षा करके फिर ग्राहारादिमें उछिट (कमी) करते हैं। ग्रौर बड़ी प्रतिक्षा करते हैं तो भ्रपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं। प्रमाद भी न हो भीर ग्राकुलता भी उत्पन्न न हो—ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म ग्राचरते हैं, कभी ग्रधिक स्वच्छन्द होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी धर्म पर्वमें तो बहुत उपवासादि करते हैं, किसी धर्मपर्वमें बारम्बार भोजनादि करते हैं। यदि धर्मबुद्धि हो तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वोंमें यथायोग्य संयमादि धारण करें। तथा कभी तो किसी धर्मकार्यमें बहुत धन खर्च करते हैं ग्रौर कभी कोई धर्मकार्य ग्रा पहुँचा हो, तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। सो धर्मबुद्धि हो तो यथाशिक्ति यथायोग्य सभी धर्मकार्योमें धन खर्चते रहें।—इसी प्रकार भन्य जानना।

तथा जिनके सच्चा घमंसाधन नहीं है वे कोई किया तो बहुत बड़ी ग्रंगीकार करते हैं, तथा कोई हीन किया करते हैं। जैसे धनादिकका तो त्याग किया श्रीर भ्रच्छा भोजन, भ्रच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों ने विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा पहिनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्योंका तो त्याग करके घर्मात्मापना प्रगट करते हैं, श्रीर पश्चात खोटे व्यापारादि कार्य करते हैं, लोकनिंद्य पापिक्रयाभों में प्रवर्तते हैं। — इसी प्रकार कोई किया ग्रति उच्च तथा कोई किया ग्रति नीची करते हैं। वहाँ लोकनिंद्य होकर धर्मकी हँसी कराते हैं कि—देखो, अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो ग्रति उत्तम पहिने ग्रीर एक वस्त्र ग्रति हीन पहिने तो हँसी ही होतो है, उसी प्रकार यह भी हँसीको प्राप्त होता है। सच्चे धर्मकी तो यह श्राम्नाय है कि—जितने ग्रपने रागादि दूर हुए हों उसके ग्रनुसार जिस पदमें जो धर्म किया सम्भव हो वह सब ग्रंगीकार करे। यदि ग्रत्प रागादि मिटे हों तो निचले पदमें ही प्रवर्तन करे, परन्तु उच्चपद धारण करके नीची किया न करे।

यहाँ प्रश्न है कि — स्त्री सेवनादिका त्याग ऊपरकी प्रतिमामें कहा है, इसलिये निचली प्रवस्थावाला उनका त्याग करे या नहीं ?

समाधान:—निचली अवस्थावाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता; कोई दोष लगता है; इसलिये उपरकी प्रतिमामें त्याग कहा है। निचली अवस्थामें जिस प्रकारका त्याग सम्भव हो, वैसा निचली अवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली अवस्थामें जो कार्य सम्भव ही नहीं है उसका करना तो कषायभावोंसे ही होता है। जैसे—कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, श्रोर स्वस्नाका त्याग करे, तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्वस्नाका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो तभी स्वस्नीका त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना।

तथा सर्व प्रकारसे धर्मको न जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्मके ग्रंगको मुख्य करके ग्रन्य धर्मोको गौरए करता है। जैसे—कई जीव दया-धर्मको मुख्य करके पूजा-प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं; कितने हो पूजा-प्रभावनादि धर्मको मुख्य करके हिंसादिकका भय नहीं रखते; कितने हो तपकी मुख्यतासे ग्रातंध्यानादिक करके भी उपवासादि करते हैं तथा ग्रपनेको तपस्वी मानकर निःशंक क्रोधादि करते हैं; कितने ही दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी घन उपार्जन करके दान देते हैं, कितने ही ग्रारम्भत्याको मुख्यतासे याचना ग्रादि करते हैं, श्रद्धादि प्रकारसे किसी धर्मको मुख्य करके ग्रन्य धर्मको नहीं गिनते तथा उसके ग्राश्रयसे पापका ग्राचरण करते हैं। उनका यह कार्य ऐसा हुग्रा जैसे—ग्रविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नफेके ग्रंथ ग्रन्य प्रकारसे बहुत टोटा पड़ता है। चाहिये तो ऐसा कि—जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, सर्व विचार कर जैसे वीतरागभाव बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, सर्व विचार कर जैसे वीतरागभाव बहुत हो वैसा करे; उसी ग्रकार ग्रानिक मूलधर्म वीतरागभाव है। इसी प्रकार श्रविवेकी जीव ग्रन्थथा धर्म ग्रगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारित्रका ग्राभास भी नहीं होता।

तथा कितने ही जीव ग्रगुवत-महाव्रतादिरूप यथार्थ ग्राचरण करते हैं ग्रौर ग्राचरणके ग्रनुसार ही परिणाम हैं, कोई माया-लोभादिकका ग्रभिप्राय नहीं है; उन्हें धर्म जानकर मोक्षके ग्रर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिकके भोगोंकी भी इच्छा नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुग्रा, इसलिये ग्राप तो जानते हैं कि मैं मोक्षका साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षका साधन है उसे जानते भी नहीं; केवल स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरीको ग्रमृत जानकर भक्षण करे तो उससे

<sup>#</sup> यहाँ पं० टोडरमलजीकी हस्तलिखित प्रतिके हासियेमें निम्न प्रकार नोंध लिखी हुई है—इहां स्नानादि शौचधर्मका कथन तथा लौकिक कार्य आएं धर्म छोडी तहां लगि जाय तिनिका कथन लिखनां है।

अमृतका गुरा तो नहीं होता; अपनी प्रतीतिक अनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। शाखमें ऐसा कहा है कि—चारित्रमें 'सम्यक्' पद है, वह अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिक अर्थ है; इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान हो और परचात् चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोये नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो ? घास-फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो ? देवपद आदि हो होंगे। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादिकके भली भाँति नाम भी नहीं जानते, केवल वतादिकमें ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञानका अयथार्थ साधन करके वतादिमें प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे वतादिकका यथार्थ आचरण करते हैं तथापि यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान बिना सर्व आचरण मिध्याचारित्र ही है। यही समयसार कलशमें कहा है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैमीं भोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महावततपोभारेण मग्नाश्वरम् । साक्षान्मोभमिदं निरामयपदं संवैद्यमानं स्वयं मानं मानगुणं विना कममपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१४२॥

आर्थ:—मोक्षसे पराङ्मुख ऐसे आति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तपके भारसे चिरकालपर्यन्त क्षीए होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्व रोगरहित पद, जो अपने आप अनुभवमें आये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुराके बिना अभ्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है।

तथा पंचास्तिकायमें जहाँ ग्रंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरह प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमार्गमें निषेध किया है। तथा प्रवचनसारमें ग्रात्मज्ञानशून्य संयमभावको ग्रकार्यकारी कहा है। तथा इन्हों ग्रन्थोंमें व ग्रन्य परमात्म-प्रकाशादि शास्त्रोंमें इस प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निरूपण है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञान होनेपर ही श्राचरण कार्यकारी है।

यहाँ कोई जाने कि—बाह्यमें तो अगुव्रत-महाव्रतादि साधते हैं परन्तु अन्तरंग परिगाम नहीं हैं श्रौर स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैं। सो इस प्रकार साधनेसे तो पापवन्य होता है। द्रव्यांचिगी मुनि अन्तिम ग्रैवेयक तक जाते हैं श्रौर परावर्तनोंमें इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तवार होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद तो तभी प्राप्त करे जब अन्तरंग परिगामपूर्वक महाव्रत पाले, महामन्दकषायी हो, इस लोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल धर्मबुद्धिसे मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिये द्रव्यालगीके स्थूल तो अन्यधापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यधापना है सो सम्यग्दृष्टिको भासित होता है। अब इनके धर्मसाधन कैसे है और उसमें अन्यधापना कैसे है ? सो कहते हैं—

प्रथम तो संसारमें नरकादिके दु:ख जानकर व स्वर्गिदिमें भी जन्म-मरणादिके दु:ख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हैं। सो इन दु:खोंको तो दु:ख सभी जानते हैं। इन्द्र-महमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हैं, उसे भी दु:ख जानकर निराकुल सुखग्रवस्थाको पहिचानकर मोक्षको चाहते हैं वे ही सम्यग्दष्टि जानना। तथा विषय सुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर प्रशुचि, विनाशोक है—पोषणा योग्य नहीं है, कुटुम्बादिक स्वार्थके सगें हैं,—इत्यादि परद्रव्योंका दोष विचारकर उनका तो त्याग करते हैं ग्रीर व्रतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र ग्रविनाशी फलके दाता हैं, उनके द्वारा शरीरका शोषणा करने योग्य है, देव-गुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्योंके ग्रुणोंका विचार करके उन्हींको ग्रंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यको बुरा जानकर ग्रनिष्टरूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्यको भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्योंमें इष्ट-ग्रनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी द्वेषबुद्धिष्टप होती है; क्योंकि किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेष है।

कोई कहेगा—सम्यग्दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं। समाधान:—सम्यग्दृष्टि परद्रव्योंको बुरा नहीं जानते अपने रागभावको बुरा जानते हैं। आप रागभावको छोड़ते हैं इसलिये उसके कारणका भी त्याग होता है। वस्तुका विचार करनेसे कोई परद्रव्य तो बुरा-भला है नहीं।

कोई कहेगा---निमत्तमात्र तो है ?

उत्तर:—परद्रव्य कोई जबरन् तो बिगाड़ता नहीं है; ग्रपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। तथा उसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिये नियमरूपसे निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है। रागादिभाव ही बुरे हैं परन्तु इसके ऐसी समक्ष नहीं है। यह परद्रव्योंका दोष देखकर उनमें द्वेत्ररूप उदासीनता करता है; सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्यका दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिये किसीको बुरा-भला न जाने। स्वको स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीके ही होती है।

तथा यह उदासीन होकर शास्त्रमें जो ग्रगुवत-महावतरूप व्यवहारचारित्र कहा है उसे ग्रंगीकार करता है, एकदेश ग्रथवा सर्वदेश हिंसादि पापोंको छोड़ता है, उनके स्थान पर ग्रहिंसादि पुण्यरूप कार्योमें प्रवर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्याप्राश्रित पाप कार्योमें श्रपना कर्त्तापना मानता था उसी प्रकार ग्रब पर्यायाश्रित पुण्यकार्योमें ग्रपना कर्तापना मानने लगा।—इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्योमें ग्रहंबुद्धि माननेकी समानता हुई। जैसे—मैं जीवोंको मारता हूं, मैं परिग्रहधारी हूं,—इत्यादिरूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवोंको रक्षा करता हूं, में नग्न परिग्रह रहित हूँ—ऐसी मान्यता हुई। सो पर्यायाश्रित कार्योमें ग्रहंबुद्धि वही मिध्यादृष्टि है। यही समयसारमें कहा है—

#### ये तु कर्चारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः। सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि सुसुत्तुतां।। १९९ ॥ (कल्हा)।

श्रर्थ:— जो जीव मिथ्या श्रंधकार व्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित क्रियाका कर्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्योंको मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्योंकि कर्त्तापनेके श्रद्धानकी समानता है। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनिधर्मकी कियाओं में मनवचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतरागभावरूप है इसलिये ऐसे साधनको मोक्षमार्ग मानना मिथ्यावृद्धि है।

प्रश्नः—सराग-वीतराग भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार है ?

उत्तर:—जैसे चावल दो प्रकारके हैं —एक तुष सहित हैं ग्रौर एक तुष रहित हैं। वहाँ ऐसा जानना कि —तुष है वह चावलका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। कोई समभदार तुषसहित चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तृषोंको ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदखिन्न ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकारका है—एक सराग है, एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि—जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त-राग सहित चारित्र धारण करते हैं; उन्हें देखकर कोई ग्रज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदखिन्न ही होगा।

यहाँ कोई कहेगा कि—पापिकया करनेसे तीव्र रागादिक होते थे, ग्रव इन कियाश्रोंको करने पर मन्द राग हुआ; इसिलये जितने अंशोंमें रागभाव कम हुआ उतने ग्रंशोंमें तो चारित्र कहो। जितने ग्रंशोंमें राग रहा उतने ग्रंशोंमें राग कहो।—इस प्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है।

समाधानः —यदि तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्त्वज्ञानके बिना उत्कट (उग्र) ग्राचरण होनेपर भी ग्रसंयम नाम ही पाता है; क्योंकि रागभाव करनेका ग्रभिप्राय नहीं मिटता। वही बतलाते हैं:—

द्रव्यालगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निर्मन्य होता है, श्रट्ठाईस मूल गुर्गोका पालन करता है, उग्रसे उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, क्षुधादिक बाईस परिषह सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्न नहीं होता, व्रतभंगके अनेक कारण मिलने पर भी हढ़ रहता है, किसीसे कोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नहीं करता, ऐसे साधनोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक-परलोकके विषयमुखको नहीं चाहता;—ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रेवेयक पर्यन्त कैसे पहुँचे? परन्तु उसे मिथ्यादृष्टि असंयमी ही शास्त्रमें कहा है। उसका कारण यह है कि—उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान सच्चा नहीं हुग्रा है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान हुग्रा है; उसी अभिश्रायसे सर्व साधन करता है; परन्तु उन साधनोंके अभिश्रायकी परम्पराका विचार करने पर कथायोंका अभिश्राय आता है। किस प्रकार?—सो सुनो—यह पापके कारण रागादिकको तो हेय जानकर छोड़ता है, परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है; उसको वृद्धिका उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कथाय है। कथायको उपादेय माना तब कथाय करनेका ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्योंसे द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्योंमें राग करनेका अभिन्नाय हुग्रा, कुछ परद्रव्योंमें साम्यभावरूप अभिन्नाय नहीं हुग्रा।

यहाँ प्रश्न है कि-सम्यग्दष्टि भी तो प्रशस्त रागका उपाय रखता है।

उत्तर:—जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देनेका उपाय रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना श्रनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो वह पुण्यरूप थोड़ा कषाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें कषायको हेय ही मानता है। तथा जैसे—कोई कमाईका कारए। जानकर व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यालगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है।—इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें ग्रीर हर्षमें समानता होनेपर भी सम्यग्दृष्टिके तो दण्ड समान ग्रीर मिध्यादृष्टिके व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिये श्रीभप्रायमें विशेष हुगा।

तथा इसके परीषह—तपरचरणादिकके निमित्तसे दुःख हो, उसका इलाज तो नहीं करता, परन्तु दुःखका वेदन करता है, सो दुःखका वेदन करना कषाय ही है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेयको जानता है उसी प्रकार दुःखके कारण ज्ञेयको जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको सहता है वह भी कषायके अभिप्रायरूप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि—परविश्वतासे नरकादि गतिमें बहुत दुःख सहन किये, यह परोषहादिका दुःख तो थोड़ा है। इसको स्ववश सहनेसे स्वगं-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। यदि इनको न सिंहें और विषयसुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होती है। यदि इनको न सिंहें और विचारसे परीषहोंमें अनिष्टबुद्धि रहती है। केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव हो हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि—जो कमं बाँघे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते; इसलिये मुभे सहने पड़े। सो ऐसे विचारसे कमंफल चेतनारूप प्रवर्तता है। तथा पर्यायदृष्टिसे जो परीषहादिरूप अवस्था होती है उसे अपनेको हुई मानता है, द्रव्यदृष्टिसे अपनी और शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न नहीं पहिचानता। इसी प्रकार नानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है।

तथा उसने राज्यादिक विषयसामग्रीका त्याग किया है ग्रीर इष्ट भोजनादिकका त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहुज्वरवाला वायु होनेके भयसे शीतलवस्तु सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके दाहुका ग्रभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके भयसे विषयसेवनका त्याग करता है, परन्तु जब तक विषयसेवन रुचता है तब तक उसके

रागका ग्रभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे—ग्रमृतका ग्रास्वादी देवको ग्रन्थ भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरसका ग्रास्वादन करके विषयसेवनकी ग्ररुचि इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादिककी ग्रपेक्षा परीषह सहनादिको सुसका कारण जानता है। तथा तत्काल परीषह सहनादिकसे दुःख होना मानता है ग्रीर विषयसेवनादिकसे सुख मानता है; तथा जिनसे सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-ग्रनिष्टबुद्धिसे राग-द्वेषरूप ग्रभिप्रायका ग्रभाव नहीं होता, ग्रीर जहाँ राग-द्वेष हैं वहाँ चारित्र नहीं होता। इसलिये यह द्रव्यिलगी विषयसेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तथापि ग्रसंयमी ही है। सिद्धान्तमें ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे भी इसे हीन कहा है; क्योंकि उनके चौथा—पाँचवाँ गुणस्थान है ग्रीर इसके पहला ही गुणस्थान है।

यहाँ कोई कहे कि—ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिके कषायोंकी प्रवृत्ति विशेष है भीर द्रव्यालिंगी मुनिके थोड़ी है, इसीसे भ्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवँ स्वर्ग पर्यन्त ही जाते हैं भीर द्रव्यालिंगी भ्रन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये भावालिंगी मुनिसे तो द्रव्यालिंगीको हीन कहो, उसे भ्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कैसे कहा जाय?

समाधानः — असंयत व देशसंयत सम्यग्हिष्टिके कथायोंकी प्रवृत्ति तो है, परन्तु श्रद्धानमें किसी भी कथायके करनेका अभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यिलगीके शुभकषाय करनेका अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें भला जानता है; इसिलये श्रद्धानकी अपेक्षा असंयत सम्यग्हिष्टिसे भी इसके अधिक कथाय है। तथा द्रव्यिलगीके योगोंकी प्रवृत्ति शुभरूप बहुत होती है और अघातिकमोंमें पुण्य-पापबंघका विशेष श्रभ-भ्रशुभ योगोंके अनुसार है, इसिलये वह अंतिम अवेयकपर्यन्त पहुँचता है; परन्तु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुएको घातक नहीं हैं, उनके उदयसे उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो क्या हुआ ? वे तो बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वांग हैं, आप तो आत्मा है, इसिलये आत्मगुएको घातक जो घातियाकर्म हैं उनकी हीनता कार्यकारी है। उन घातिया कर्मोंका बंघ बाह्यप्रवृत्तिके अनुसार नहीं है, अंतरंग कषायशक्तिके अनुसार हैं; इसीलिये द्रव्यिलगीकी अपेक्षा असंयत व देशसंयत सम्यग्हिष्टिके घातिकर्मोंका बंघ थोड़ा है। द्रव्यिलगीके तो सर्व घातिकर्मोंका बंघ बहुत स्थिति-अनुभाग सिंहत होता है, और असंयत व देशसंयत सम्यग्हिके मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी आदि

कमौंका तो बन्ध है ही नहीं, ग्रवशेषोंका बन्ध होता है वह ग्रल्प स्थिति-ग्रनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यितगोंके कदापि गुए।श्रेएगी निर्जरा नहीं होती, सम्यग्दृष्टिके कदाचित् होती है ग्रीर देश व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी हुगा है। इसिलये द्रव्यितगों मुनिको शास्त्रमें ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कहा है। समयसार शास्त्रमें द्रव्यितगी मुनिकी होनता गाथा, टीका ग्रौर कलशोंमें प्रगट की है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है वहाँ व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारमें संसारतत्त्व द्रव्यितगीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि ग्रन्य शास्त्रोमें भी इस व्याख्यानको स्पष्ट किया है। द्रव्यितगोंके जो जप, तप, शील, मंयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हें भी इन शास्त्रोमें जहाँ-तहाँ ग्रकार्यकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना। यहाँ ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके ग्रवलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपए। किया।

#### [ निश्चय-व्यवहारनयाभासावलम्बीका स्वरूप ]

श्रव, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके श्राभासका श्रवलम्बन लेते है — ऐसे मिध्यादृष्टियोंका निरूपए। करते हैं:—

जो जीव ऐसा मानते हैं कि—जिनमतमें निश्चय-व्यवहार दोनों नय कहे है, इसिलये हमें उन दोनोंका ग्रंगीकार करना चाहिये।—ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभासके ग्रवलिम्बयोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका ग्रंगीकार करते हैं भौर जैसे केवल व्यवहाराभासके ग्रवलिम्बयोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका ग्रंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार ग्रंगीकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुग्रा नहीं ग्रौर जिनमतमें दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसिलये भ्रमसहित दोनोंका साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्याहिष्ट जानना।

धब इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं—ग्रन्तरंगमें ग्रापने तो निर्धार करके यथावत् निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन ग्राज्ञा मानकर निश्चय-व्यवहार स्पेक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन ग्राज्ञा मानकर निश्चय-व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निश्चय मोक्षमार्ग है ग्रीर जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी

है उसे उपचारसे मोक्षमागं कहा जाय सो व्यवहारमोक्षमागं है; क्योंकि निश्चयव्यव-हारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार-इसलिये निरूपण-अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना। [किन्तु] एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है—इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिध्या है। तथा निश्चय-व्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है वह भी अम है, क्योंकि निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोधसहित है। कारण कि समयसारमें ऐसा कहा है—

"ववहारोऽभूदस्थो भृदत्थो देसिऊण सुद्रणउ\* ।" ११ ॥

ग्रयं:—व्यवहार ग्रभूतार्थ है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता; किसी ग्रपेक्षा उपचारसे ग्रन्थया निरूपण करता है। तथा शुद्धनय जो निरूचय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तुका स्वरूप है, वैसा निरूपण करता है।—इस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप तो विरुद्धता सहित है।

तथा तू ऐसा मानता है कि—सिद्धसमान शुद्ध भारमाका अनुभवन सो निश्चय, श्रीर तत, शील, संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि किसी द्रव्यभावका नाम निश्चय और किसीका नाम व्यवहार—ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्यके भावको उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, उपचारसे उस द्रव्यके भावको अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जंसे— मिट्टीके चड़को मिट्टीका घड़ा निरूपित किया जाय सो निश्चय श्रीर घृतसयोगके उपचारसे उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसलिये तू किसीको निश्चय माने श्रीर किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। तथा तेरे माननेमें भी निश्चय-व्यवहारको परस्पर विरोध ग्राया। यदि तू ग्रपनेको सिद्धसमान शुद्ध मानता है तो वर्तादिक किसलिये करता है? यदि व्रतादिक साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमानमें शुद्ध श्रारमाका श्रनुभवन मिच्या हुगा। इस प्रकार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बनता।

यहाँ प्रश्न है कि समयसारादिमें शुद्ध धात्माके धनुभवको निश्चय वहा है; वत, तप, संयमादिको व्यवहार कहा है उस प्रकार ही हम मानते हैं ?

समाधान: - शुद्ध धात्माका धनुभव सच्चा मोक्षमार्ग है इसलिये उसे निश्चय कहा । यहाँ, स्वभावसे धभिन्न, परभावसे भिन्न-ऐसा शुद्ध शब्दका धर्थ जानना, संसारी

ववहारोऽभूयत्वो भूयत्वो देसिदो दु सुद्धणओ ।
 भूयत्वमस्सिदो खलु सम्माइद्वी हवइ जीवो ।। ११ ॥

को सिद्ध मानना—ऐसा अमरूप ग्रथं शुद्ध शब्दका नहीं जानना । तथा व्रत, तप ग्रादि मोक्षमागं हैं नहीं, निमित्तादिककी भपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमागं कहते हैं, इसिलये इन्हें व्यवहार कहा है।—इस प्रकार भूतार्थ-अभूतार्थ मोक्षमागंपनेसे इनको निश्चय-व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमागं हैं, इन दोनोंको उपादेय मानना वह तो मिथ्याबुद्धि ही है।

वहाँ वह कहता है कि—श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैं भौर प्रवृत्ति व्यवहार-रूप रखते हैं,—इस प्रकार हम दोनोंको ग्रंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता; क्योंकि निश्चयका निश्चयरूप ग्रोर व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहां जिस द्रव्यकी परिणति हो उसको उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, ग्रोर उसहीको ग्रन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो व्यव-हारनय; —ऐसे ग्रामिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय बनते हैं; कुछ प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो क्या करें? सो कहते हैं:—

निश्चयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान श्रंगीकार करना श्रीर व्यवहारनयसे जो निरूपण किया हो उसे श्रसत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। यही समयसार मैं कहा है:—

सर्वत्राध्यवमानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैस्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः।
सम्यग् निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य कि
श्रद्धानघने महिम्नि न निजे बष्नन्ति सन्तो धृतिम्।।

(--कलश १७३)

श्रयं:—क्योंकि सर्व ही हिंसादि व श्रिहंसादिमें श्रध्यवसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना—ऐसा जिनदेवोंने कहा है। इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यव-हार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्क-कम्परूप से श्रंगीकार करके शुद्धज्ञानघनरूप निज महिमामें स्थित क्यों नहीं करते?

भावार्थ: यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निश्चयको भ्रंगी-कार करके निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। तथा षट्पाहुड़में कहा है—

# जो सुचो बनहारे सी जोई जगाए सकज्जम्म । जो जगादि बनहारे सो सुचो अप्पणे कज्जे ।।

(मोश्रपाद्व-गाया ३१)

प्रयं:—जो व्यवहारमें सोता है वह योगी ग्रप्ते कार्यमें जागता है। तथा जो व्यवहारमें जागता है वह प्रप्ते कार्यमें सोता है। इसलिये व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़कर निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको व उनके भावोंको व कारणकार्यादिकको किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना। तथा निश्चयनय उन्होंको यथावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्त है कि—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

समाधान:—जिनमागं में कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ ऐसे ही है"—ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे "ऐसे है नहीं, निमित्तादिकी प्रपेक्षा उपचार किया है"—ऐसा जानना। इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है—इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा है।

फिर प्रश्न है कि—यदि व्यवहारनय ग्रसत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिन-मार्गमैं किसलिये दिया ?—एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था।

समाधान:-- ऐसा ही तर्क समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है--

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं। तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं।। ८ ॥

श्रर्थः — जिस प्रकार अनार्य श्रर्थात् म्लेच्छको म्लेच्छभाषा विना श्रर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश ग्रशक्य है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है।

तथा इसी सुत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि-- 'व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः "।

<sup>\*</sup> एवं म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽभ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्वयबहारनयो नानुसर्तव्यः। (समयसार गाथा प्र की आत्मख्याति टीका)

इसका अर्थ है—इस निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्न:--व्यवहार बिना निश्चयका उपदेश कैसे नहीं होता ? ग्रोर व्यवहार-नय कैसे भंगीकार नहीं करना ? सो कहिए।

समाधानः—निश्चयनयसे तो ग्रात्मा परद्रव्योंसे भिन्न, स्वभावोंसे मिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समक्त नहीं पायें। इसलिये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पृथ्वोकायादिक जोवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचान हुई। ग्रथवा ग्रमेद वस्तुमें मेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायक्ष्प जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है—इत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुई। तथा निश्चय-से वीतरागभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समक्त नहीं पायें। तब उनको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त मिटनेकी सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयमादिक्ष्प वीतरागभावके विशेष बतलाये तब उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुई। इसी प्रकार ग्रन्थत्र भी व्यवहार बिना निश्चयके उपदेशका न होना जानना।

तथा यहाँ व्यवहारसे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव-पुद्गलके संयोगरूप है। वहाँ निश्चयसे जीव-द्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना। जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थसे शरीरादिक जीव होते नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा ग्रभेद ग्रात्मामें ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समकानेके ग्रथं किये हैं; निश्चयसे ग्रात्मा ग्रभेद ही है; उसहीको जीव वस्तु मानना। संज्ञा—संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थ-से भिन्न-भिन्न हैं नहीं,—ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा परद्रव्यका निमित्त मिटनेकी अपेक्षासे प्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींको मोक्षमार्ग नहीं मान लेना; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग ग्रात्माके हो तो ग्रात्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्त्ता हो जाये; परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके ग्राधीन है नहीं; इसलिये ग्रात्मा ग्रपने भाव रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इमलिये निश्चयसे वीतराग भाव ही

मोक्षमार्ग है। वीतरागनावोंके और व्यतादिकके कदाचित् कार्य-कारणपना है, इसलिये व्यतादिकको मोक्षमार्ग कहे सो कथनमान ही हैं; परमार्थसे बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं है—ऐसा ही श्रद्धान करना। इसी प्रकार घन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार नहीं करना ऐसा जान लेना।

यहाँ प्रश्न है कि—व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है या श्रपना भी प्रयोजन साधता है ?

समाधान: — ग्राप भी जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब तक व्यवहारमागंसे वस्तुका निश्चय करे; इसिलये निचली दशामें भ्रपनेको भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार सममे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत् व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 'वस्तु इस प्रकार ही है' — ऐसा श्रद्धान करे तो उखटा श्रकार्यकारी होजाये। यही पुरुष्धिद्वय पायमें कहा है —

अबुधस्य बोधनार्थं द्वनीरवरा देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केश्लमविति यस्तस्य देशना नास्ति ।। ६ ।। माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य । व्यवहार एव हि तथा निरचयतां यात्यनिरचयहस्य ॥ ७॥

श्रर्थ: मुनिराज श्रक्कानीको समकानेके लिये ग्रसत्यार्थ जो व्यवहारनय उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारहीको जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिंहको न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है।

यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि — तुम व्यवहारको प्रसत्यार्थ — हेय कहते हो, तो हम व्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें ? — सबको छोड़ देंगे।

उससे कहते हैं कि कुछ वत, शील, संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है; इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। श्रोर ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित हैं; तथा सच्चा मोक्षमार्ग बीतरागभाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। — इस प्रकार व्यवहारको श्रसत्यार्थ — हेय जानना। वतादिकको छोड़नेसे तो व्यवहारका हेयपना होता नहीं है। फिर हम पूछते हैं कि — बतादिकको छोड़कर क्या करेगा? यदि हिंसादिरूप प्रवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्षमार्गका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्या भला होगा? नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिये ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। तथा व्रतादिकरूप परिएातिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो ग्रच्छा ही है; वह निचलोदशामें हो नहीं सकता; इसलिये ब्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य नहीं है। इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें ब्यवहारको उपादेय मानना वह भी मिष्याभाव ही है।

तथा यह जीव दोनों नयोंका ग्रंगीकार करनेके ग्रंथं कदाचित् ग्रंपनेको गुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित ग्रात्मा ग्रनुभवता है, ज्यानमुद्रा धारण करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा ग्राप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चयसे मैं ऐसा ही हूँ'—ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है। तथा कदाचित् वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष ग्राप जैसा नहीं है वैसा अपनेको माने तो निश्चयनाम कैसे पाये ? जैसा केवल निश्चयाभासवाले जीवके ग्रयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना।

श्रयवा यह ऐसा मानता है कि—इस नयसे श्रात्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है। सो श्रात्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नय द्वारा निरूपण करनेका जो श्रभिप्राय है उसे नहीं पिह्चानता। जैसे—शात्मा निरूपसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सहित, द्रव्यकमं-नोकमं-भावकमं रहित है, श्रौर व्यवहारनयसे संसारी मितज्ञानादि सहित तथा द्रव्यकमं-नोकमं-भावकमं सहित है—ऐसा मानता है; सो एक श्रात्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो? इसिय ऐसा मानना श्रम है। तो किस प्रकार है? जैसे—राजा श्रौर रंक मनुष्यपनेकी श्रपेक्षा समान श्रम है। तो किस प्रकार है? जैसे—राजा श्रौर रंक मनुष्यपनेकी श्रपेक्षा समानता श्रम है। तो किस प्रकार है विहों; संसारीके निरुचयसे मित-ज्ञानादिकी श्रपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निरुचयसे मित-ज्ञानादिक ही हैं, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है कि—संसारीके मितज्ञाचादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसिलये स्वभाव श्रपेक्षा संसारीमें केवल-ज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है जैसे रंक मनुष्यमें राजा होनेकी शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। तथा द्रव्यकर्म-नोकर्म पुद्गलसे उत्पन्न हुए हैं, इसिलये निरूचयसे संसारीके भी इनका भिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भौति इनका कारएकार्य श्रपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो श्रम ही है। तथा भावकर्म श्रात्माका

भाव है सो निश्चयसे ग्रात्माहीका है, परन्तु कमंके निमित्तसे होता है इसिलये व्यवहारसे कमंका कहा जाता है। तथा सिद्धकी भाँति संसारीके भी रागादिक न मानना, उन्ध्र कमंहीका मानना वह भी अम है। इस प्रकार नयोंद्वारा एक ही वस्तुको एक भाव- अपेक्षा 'ऐसा भी मानना ग्रौर ऐसा भी मानना,' वह तो मिध्याबुद्धि है; परन्तु भिन्न- भिन्न भावोंकी अपेक्षा नयोंकी प्ररूपणा है—ऐसा मानकर यथासम्भव वस्तुको मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसिलये मिध्यादृष्टि ग्रनेकान्तरूप वस्तुको मानता है, परन्तु यथार्थ भावको पहिचानकर नहीं मान सकता—ऐसा जानना।

तथा इस जीवके व्रत, शील, संयमादिकका ग्रंगीकार पाया जाता है, सो व्यव-हारसे 'यह भी मोक्षके कारण हैं' - ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है; सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके झयथार्थंपना कहा था वैसे ही इसके भी झयथार्थंपना जानना । तथा यह ऐसा भी मानता है कि—यथायोग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है; परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना। सो जिसका ग्राप कर्त्ता हो, उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाय ? ग्राप कर्त्ता नहीं है तो 'मुक्तको करने योग्य है'-ऐसा भाव कैसे किया ? भीर यदि कर्ता है तो वह अपना कमं हुआ, तब कर्ता कमं सम्बन्ध स्वयमेव ही हुआ; सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे हैं ? बाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्य-के ग्राश्रित हैं, परद्रव्यका ग्राप कर्ता है नहीं, इसलिये उसमें कर्तृ त्वबुद्धि भी नहीं करना श्रीर वहाँ ममत्व भी नहीं करना । तथा व्रतादिकमें ग्रहण-त्यागरूप श्रपना श्रभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमें कर्त्र त्वबृद्धि भी मानना और वहाँ ममत्व भी करना । परंतु इस शुभोपयोगको बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध श्रौर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है; इसलिये एक ही भाव पृष्य-बंधका भी कारए। हो भीर मोक्षका भी कारए। हो-ऐसा मानना भ्रम है। इसलिये व्रत-ग्रव्रत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रह्गा-त्यागका कुछ प्रयोजन नहीं है-ऐसा उदासीन वीतराग श्रुद्धोपयोग वही मोक्षमार्ग है। तथा निचली दशामें कितने ही जीवें कि शुभोपयोग ग्रोर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता है; इसलिये उपचारसे व्रतादिक शुभोपयोगको मोक्षमार्ग कहा है, वस्तुका विचार करनेपर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है; क्योंकि बंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है-ऐसा श्रद्धान करना। इस प्रकार शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग-अशुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना; जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ श्रशुभोपयो-गको छोड़कर शुभमें ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोगकी प्रपेक्षा प्रशुभोपयोगमें प्रशुद्ध-

ताकी अधिकता है। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहता है, वहीं तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन हो नहीं है। शुभोपयोग हो वहीं बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होती है और अशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होती है; क्योंकि अशुद्धो-पयोगके और परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो—ऐसी कम-परिपाटी है।

तथा कोई ऐसा माने कि—शुभौपयोग है सो शुद्धोपयोगका कारण है; सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्यकारणपना हो, तो शुभोपयोगका कारण श्रशुभोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्य- िलगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थसे इनके कारण-कार्यपना है नहीं। जैसे—रोगीको बहुत रोग था, पश्चात् श्रल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है कि—श्रल्प रोग रहने- पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगको ही भला जानकर उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो? उसीप्रकार कषायीके तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पश्चात् मन्दकषायरूप शुभोपयोग हुग्ना; तो वह शुभोपयोग तो नि:-कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण है नहीं, इतना है कि—शुभोपयोग होनेपर शुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो जाये। परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? इसलिये मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका कारण है नहीं, सम्यग्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो,—ऐसी मुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका करणा भी कहते हैं—ऐसा जानना।

तथा यह जीव ग्रपनेको निश्चय-व्यवहार एप मोक्षमार्गका साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे श्रात्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्शन हुग्ना, वैसा ही जाना सम्यग्ज्ञान हुग्ना; वैसा ही विचारमें प्रवर्तन किया सो सम्यक् चारित्र हुग्ना। इस प्रकार तो ग्रपनेको निश्चयरत्नत्रय हुग्ना मानता है, परन्तु मैं प्रत्यक्ष ग्रशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानता-जानता-विचारता हूँ,—इत्यादि विवेक रहित भ्रमसे संतुष्ट होता है। तथा ग्रर-हंतादिके सिवा अन्य देवादिकको नहीं मानता, व जैन शास्त्रानुसार जीवादिकके भेद सीख लिये हैं उन्हींको मानता है ग्रीरोंको नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुग्ना; तथा जैनशास्त्रोंके श्रम्यासमें बहुत प्रवर्तता है सो सम्यग्ज्ञान हुग्ना, तथा व्रतादि क्षप क्रियाझोंमें

प्रवर्तता है सो सम्यक्षारित्र हुआ।—इस प्रकार अपनेको व्यवहाररत्नत्रय हुआ मानता है। परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चयरत्नत्रयके कारणादिक हों। जिस प्रकार निश्चयरत्नत्रय सघ जाये उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो। परन्तु इसे तो सत्यभूत निश्चयरत्नत्रय की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसारी हुआ देखा-देखी साधन करता है। इसलिये इसके निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं हुआ। निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग ना आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेपर ही मोक्षमार्ग होगा।

— इस प्रकार यह जीव निश्चयाभासको मानता—जानता है; परन्तु व्यवहार— साधनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर प्रशुभरूप नहीं प्रवर्तता है। व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये ग्रंतिम ग्रंवेयक पर्यन्त पदको प्राप्त करता है। तथा यदि निश्चयाभासकी प्रबलतासे ग्रशुभरूप प्रवृत्ति होजाये तो कुगतिमें भी गमन होता है। परिगामोंके ग्रनुसार फल प्राप्त करता है; परन्तु संसारका ही भोक्ता रहता है; सच्चा मोक्षमागं पाए बिना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चया-भास-व्यवहाराभास दोनोंके ग्रवलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया।

#### [ सम्यक्त्वसन्धुख मिथ्यादृष्टि ]

ग्रब, सम्यक्त्वके सन्मुख जो मिथ्यादृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं:—

कोई मन्दकषायादिका कारण पाकर ज्ञानावरणादि कमोंका क्षयोपशम हुन्ना, जिससे तत्त्विवार करनेकी शक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुन्ना, जिससे तत्त्विवारमें उद्यम हुन्ना और बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका हुन्ना, उनसे सच्चे उपदेशका लाभ हुन्ना। वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुरु-धर्मादिकके, जीवादितत्त्वोंके तथा निज-परके और अपनेको अहितकारी-हितकारी भावोंके,—इत्यादिके उपदेशसे सावधान होकर ऐसा विचार किया कि—अहो, मुक्ते तो इन बातोंकी खबर ही नहीं, मैं भ्रमसे भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तन्मय हुन्ना; परन्तु इस पर्यायकी तो थोड़े ही कालकी स्थिति है, तथा यहाँ मुक्ते सर्व निमित्त मिले हैं, इसिलये मुक्ते इन बातोंको बराबर सम-मना चाहिये; क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचारकर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करनेका उद्यम किया। वहाँ उद्देश, लक्षणनिर्देश और परीक्षाद्वारा उनका निर्धार होता है, इसिलये पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश हुन्ना। फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा सम्भवित है कि नहीं—ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे।

वहाँ नाम सीख लेना भौर लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके भनुसार होते हैं; जैसा उपदेश दिया हो बैसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें भपना विवेक चाहिये; सो विवेकपूर्वक एकान्तमें अपने उपयोगमें विचार करे कि—जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है ? वहाँ अनुमानादि प्रमाणसे बराबर समसे। अथवा उपदेश तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निबंल युक्ति कौन है शोर निबंल युक्ति कौन है ? जो प्रबल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशसे अन्यथा सत्य भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, और वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जबतक निर्धार न हो तबतक प्रश्न-उत्तर करे। अथवा समानबुद्धिके घारक हों उनसे भ्रपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न-इत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका एकान्तमें विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अन्तरंगमें जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भासित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे।

तथा श्रन्यमितयों द्वारा जो किल्पत तस्वोंका उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश श्रन्यथा भासित हो व सन्देह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे।—ऐसा उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुभे भी इसी प्रकार भासित होता है—ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव श्रन्यथावादी हैं नहीं।

यहाँ कोई कहे कि-जिनदैव यदि अन्यथावादी नहीं हैं तो जैसा उनका उप-देश है वैसा ही श्रद्धान कर चें, परीक्षा किसलिये करें?

समाधान:—परीक्षा किये बिना यह तो मानना हो सकता है कि—जिनदेवने ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नहीं होगा। तथा भाव भासित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति की जाय उसकी अन्यके वचनसे अन्यथा भी प्रतीति हो जाय; इसलिये शक्तिअपेक्षा वचनसे की गई प्रतीति अप्रतीतिवत् है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो, उसे अनेक प्रकारसे भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। यहाँ यदि कहोगे कि—पुरुषकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की जाती है, तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा पहले करली जाये, तब पुरुषकी प्रमाणता होती है।

प्रश्न:--उपदेश तो अनेक प्रकारके हैं, किस-किसकी परीक्षा करें ?

समाधान:—उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हैय तथा कोई ज्ञेयतत्त्वोंका निरूपण किया जाता है; वहाँ उपादेय—हैय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर लेना; क्योंकि इनमें ग्रन्यथा-पना होनेसे ग्रपना बुरा होता है। उपादेयको हेय मान व तो बुरा होगा, हेयको उपादेय मानलें तो बुरा होगा ।

फिर वह कहेगा—स्वयं परीक्षा न की ग्रीर जिनवचनहीसे उपादेयको उपादेय जान तथा हेयको हेय जानें तो इसमें कैसे बुरा होगा ?

समाधान: अर्थंका भाव भासित हुए बिना वचनका श्रिभित्राय नहीं पहिचाना जाता। यह तो मानलें कि मैं जिनवचनानुसार मानता हूँ; परन्तु भाव भासित हुए बिना अन्यथापना होजाये। लोकमें भी नौकरको किसी कार्यंके लिये भेजते हैं; वहाँ यदि वह उस कार्यंका भाव जानता हो तो कार्यंको सुधारेगा, यदि भाव भासित नहीं होगा तो कहीं चूक हो जायेगा, इसलिये भाव भासित होनेके अर्थ हेय-उपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा अवश्य करना चाहिये।

फिर वह कहता है-यदि परीक्षा अन्यथा होजाये तो क्या करें ?

समाधान:—जिनवचन श्रीर अपनी परीक्षामें समानता हो, तब तो जानें कि सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तबतक जैसे कोई हिसाब करता है श्रीर उसकी विधि न मिले तबतक अपनी चूकको ढूँढता है; उसी प्रकार यह अपनी परीक्षामें विचार किया करे। तथा जो जेयतत्त्व हैं उनकी परीक्षा होसके तो परोक्षा करे, नहीं तो यह अनुमान करे कि—जो हेय—उपादेय तत्त्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो जेयतत्त्वोंको अन्यथा किसलिये कहेंगे?

जैसे—कोई प्रयोजनरूप कार्योंमें भी भूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन भूठ क्यों बोलगा ? इसलिये जेयतस्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञासे जाने । यदि उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोष नहीं है । इसीलिये जैनशास्त्रोंमें जहाँ तत्त्वा-दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमानादिसे प्रतीति आये उसी प्रकार कथन किया है । तथा त्रिलोक, गुग्गस्थान, मार्गणा, पुराणा-दिकके कथन आज्ञानुसार किये हैं; इसलिये हेयोपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा करना योग्य है । वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्त्वोंको तथा स्व-परको पहिचानना । तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व-रागादिक और प्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिकका स्वरूप पहिचानना । तथा निमित्त-नैमित्तिकादिक जैसे हैं, वैसे पहिचानना ।—इत्यादि मोक्षमार्गमें जिनके जाननेसे

प्रवृत्ति होती है उन्हें ग्रवश्य जानना । सो इनकी तो परोक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी हेतु-युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निर्देश-स्वामित्वादिसे ग्रीर सत्-संख्यादिसे इनके विशेष जानना । जैसी बुद्धि हो—जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना । तथा इस जाननेमें उपकारी गुण-स्थान—मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ जिनको परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी ग्राज्ञानुसार जानकारी करना ।

इस प्रकार इस जाननेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शाख पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी श्रभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, — इत्यादि-रूप प्रवर्तता है। प्रपना कार्य करनेका इसको हर्ष बहुत है इसलिये ग्रंतरंग प्रीतिसे उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्त्वश्रद्धान न हो, 'यह इसी प्रकार है'-ऐसी प्रतीति सहित जीवादितत्त्वोंका स्वरूप आपको भासित न हो, जैसे पर्यायमें महंबुद्धि है, वैसे केवल आत्मामें महबुद्धि न माये, हित-महितरूप अपने भावोंको न पहिचाने, तब तक सम्यक्त्वके सन्ध्रुख मिध्यादृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगाः इसी भवमें या ग्रन्य पर्यायमें सम्यक्तवको प्राप्त करेगा । इस भवमें ग्रम्यास करके परलोकमें तिर्यंचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गुरु-शास्त्रके निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाये; क्योंकि ऐसे ग्रभ्यासके बलसे मिध्यात्वकर्मका भ्रमु-भाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। मूल-कारए। यही है। देव।दिकका तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसे ही सम्यक्त होता है। तारतम्यसे पूर्व ग्रम्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका निमित्त न हो, तो भी सम्यक्तव होसकता है। सिद्धान्तमें "तन्निसर्गादिधगमाद्वा" (तत्त्वार्थसूत्र १-३) ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि - वह सम्यग्दर्शन निसर्ग ग्रथवा अधिगमसे होता है। वहाँ देवादिक बाह्यनिमित्तके बिना हो उसे निसर्गसे हुम्रा कहते हैं; देवादिकके निमित्तसे हो, उसे म्रिधगमसे हुम्रा कहते हैं। देखो, तत्त्विवचारकी महिमा! तत्त्विवचाररिहत देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्रोंका भ्रम्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्तव होनेका अधिकार नहीं, और तत्त्वविचारवाला इनके बिना भी सम्यक्तका श्रिषकारी होता है। तथा किसी जीवको तस्वविचार होनेके पहले कोई कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व व्रत-तपका ग्रंगीकार हो, पश्चात् तस्वविचार करे; परन्तु सम्यक्त्वका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है।

तथा किसीको तस्विवचार होनेके पश्चात् तस्वप्रतीति न होनेसे सम्यक्त्व तो नहीं हुग्रा भीर व्यवहारधर्मको प्रतीति—रुचि होगई, इसिलये देवादिककी प्रतीति करता है व व्रत-तपको ग्रंगीकार करता है। किसीको देवादिककी प्रतीति भीर सम्यक्त्व युगपत् होते हैं तथा व्रत-तप सम्यक्त्वके साथ भी होते हैं ग्रीर पहले—पीछे भी होते हैं। देवादिककी प्रतीतिका तो नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता; व्रतादिकका नियम है नहीं। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात् ही व्रतादिकको धारण करते हैं, किन्हीं को युगपत् भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तस्विच।रवाला जीव सम्यक्त्वका ग्राधिकारी है; परन्तु उसके सम्यक्त्व हो हो हो ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि शास्त्रमें सम्यक्त्व होनेसे पूर्व पंचलव्धियोंका होना कहा है।—

## [ पाँच लब्धियोंका स्वरूप ]

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । वहाँ जिसके होनेपर तस्व-विचार हो सके— ऐसा ज्ञानावरणादि कमींका क्षयोपशम हो अर्थात् उदयकालको प्राप्त सर्वघाती म्पर्द्धकोंके निषेकोंके उदयका ग्रभाव सो क्षय, तथा ग्रनागतकालमें उदय ग्राने योग्य उन्हींका सत्तारूप रहना सो उपशम; ऐसी देशघाती स्पर्द्धकोंके उदय सहित कमौंकी ग्रवस्था उसका नाम क्षयोपशम है; उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है।

तथा मोहका मन्द उदय ग्रानेसे मन्दकषायरूप भाव हों कि जहाँ तस्विवचार हो सके सो विशुद्धलब्धि है।

तथा जिनदेवके उपदिष्ट तत्त्वका धारण हो, विचार हो सो देशनालब्धि है। जहाँ नरकादिमें उपदेशका निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व संस्कारसे होती है।

तथा कर्मों की पूर्व सत्ता ग्रंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रहु जाये ग्रौर नवीन बंध ग्रंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लिब्बकालसे लगाकर कमशः घटता जाये ग्रौर कितनी ही पापप्रकृतियों का बंध कमशः मिटता जाये—इत्यादि योग्य ग्रवस्थाका होना सो प्रायोग्यलिख है। सो ये चारों लिब्धया भव्य या ग्रभव्यके होती हैं।—ये चार लिब्धया होनेके बाद सम्यक्त्व हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो—ऐसा 'लिब्धसार' में कहा है। इसिलये उस तक्त्विचारवालेको सम्यक्त्व होनेका नियम नहीं है। जैसे—किसीको हितकी शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि—यह जो शिक्षा दी सो कैसे है ? प्रधात विचार करनेपर उसको 'ऐसे ही है'—ऐसी उस शिक्षाकी

<sup>#</sup> छब्धिसार-३

प्रतीति हो बाये; प्रथवा ग्रन्थया विचार हो या ग्रन्थ विचारमें लगकर उस शिक्षाका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तस्वीपदेश दिया, उसे जान-कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात् विचार करने पर उसको 'ऐसा हो है'—ऐसी प्रतीति हो जाये; ग्रथवा ग्रन्थया विचार हो, या ग्रन्थ विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो । सो मूलकारण मिथ्यात्वकमं है; उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो;—ऐसा नियम है । उसका उद्यम तो तस्वविचार करना मात्र हो है ।

तथा पाँचवीं करणलिंध होनेपर सम्यक्त्व हो ही हो—ऐसा नियम है। सी जिसके पहले कही हुई चार लिंधयाँ तो हुई हों ग्रौर ग्रंतमुं हुतं पश्चात् जिसके सम्यक्त्व होना हो उसी जीवके करणलिंध होती है। सो इस करणलिंधवालेके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि—उस तत्त्वविचारमें उपयोगको तद्रूप होकर लगाये, उससे समय-समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र हो उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्त्वो-पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र हो उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्त्वो-पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र हो उसका श्रद्धान हो जायेगा। तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करुणानुयोगमें किया है। इस करणलिंधके तीन भेद हैं—ग्रधःकरण, ग्रपूर्वकरण, ग्रानवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लिंधसार शास्त्रमें किया है वहाँसे जानना। यहाँ संक्षेपमें कहते हैं:—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाल जीवोंके परिगामोंकी अपेक्षा ये तीन नाम हैं। वहाँ करण नाम तो परिगामका है। जहाँ पहले और पिछले समयोंके परिगाम समान हों सो अधःकरण है। अ जैसे किसी जीवके परिगाम उस करणके पहले समयमें अल्प विशुद्धतासहित हुए, पश्चात् समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके द्वितीय-तृतीय आदि समयोंमें जैसे परिगाम हों, वैसे किन्हीं अन्य जीवोंके प्रथम समयमें ही हों और उनके उससे समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते हों।—इस प्रकार अधःप्रवृत्तिकरण जानना।

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिगाम समान न हों, श्रपूर्व ही हों वह अपूर्वकरण है। जैसे कि—उस करगाके परिगाम जैसे पहले समयमें हों वैसे

<sup>#</sup> छब्धिसार-३४ थीं गाया।

किसी भी जीवके द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढते ही होते हैं; तथा यहाँ अधःकरणवत् जिन जीवोंके करणका पहला समय ही हो, उन भनेक जीवोंके परिणाम परस्परसमान भी होते हैं भौर अधिक-हीन विश्दता सहित भी होते हैं; परन्तू यहाँ इतना विशेष हुआ कि-इसकी छत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिगाम भी ग्रनन्तगृनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों उनके उस समयवालोंके परिलाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परन्तू ऊपरके समय-वालोंके परिएगम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार श्रपूर्वकरएा आनना । तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिएाम समान ही होते हैं, निवृत्ति ग्रर्थात् परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करणके पहले समयमें सर्व जीवोंके परिगाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें पर-स्पर समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालोंसे द्वितीयादि समयवालोंके धनन्तगुनी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार ग्रनिवृत्तिकरण्- जानना—इस प्रकार ये तीन करगा जानना। वहाँ पहले श्रंतमुं हुतं कालपर्यंत श्रधः करगा होता है, वहाँ चार भ्रावश्यक होते हैं:-- समय समय भ्रनन्तगूनी विश्वद्धता होती है; तथा एक (-एक ) भ्रंत-मूं हर्तसे नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिबंधापसरण है, तथा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग समय समय अनग्तगूना बढता है भीर अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनु-भागबन्ध समय समय अनंतर्वेभाग होता है-इस प्रकार चार भावश्यक होते हैं। वहाँ पक्चात् श्रपूर्वकरण होता है । उसका काल ग्रघःकरणके कालके संख्यातवें भाग है । उसमें ये मावश्यक भीर होते हैं। एक-एक मंतर्मू हतसे सत्ताभृत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, उसको घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक धन्तम् हर्तसे पूर्वकर्मके धनुभागको घटाता है सो अनुभागकाण्डकघात है। तथा गुराश्रेराीके कालमें क्रमशः

समए समए भिएणा भाषा तम्हा अपुव्यकरणो हु ।। छन्धिसार-१६ ।।
 जम्हा उवरिमभावा हेट्टिमभावेहिं एात्थि सरिसत्तं ।
 तम्हा बिदियं करणं अपुव्यकरणोत्ति शिहिद्वं ।। छन्धि०-४१ ।।

करणं परिणामो अपुट्याणि च ताणि करणाणि च अपुट्यकरणाणि, असमाणपरिणामा ति सं चत्तं होदि ॥ धवला १-६-५-४॥

<sup>+</sup> एगसमए वट्ट ताणं जीवाणं परिणामेहि ए विज्जदे णियट्टी णिव्यित्ती जत्य ते अणियट्टीपरिणामा । धवला १-६-५-४।

एक्किन्ह काळसमये संठाणादीहिं जह णिक्ट्रंति । गा णिक्ट्रंति तहा विय परिणामेहिं मिहो जेहिं ।। गो० जीक्० ४६ ।।

ससंख्यातगुने प्रमाणसहित कर्मोंको निर्जराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निर्जरा है। तथा गुणसंक्रमण यहाँ नहीं होता, परन्तु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण होनेके परचात् अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरणके भी संख्यातवें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना हो काल जानेके बाद अन्तरकरणक करता है, जो अनिवृत्तिकरणके काल परचात् उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्त्तमात्र निषेक उनका अभाव करता है; उन परमाणुश्रोंको अन्य स्थिति-रूप परिणामित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके परचात् उपशमकरण करता है। अन्तरकरण द्वारा अभावरूप किये निषेकोंके उपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक हैं उनको उदय आनेके अयोग्य बनाता है। इत्यादिक किया द्वारा अनिवृत्ति करणके अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकोंका अभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकोंके बिना उदय किसका आयेगा? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्यादिकां ही उपशम करके उपशम सम्यग्दिष्ट होता है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर अष्ट होता है उसकी दशा भी अनादि मिथ्यादिष्ट जैसी होजाती है।

यहाँ प्रश्न है कि—परोक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो ?

समाधान:—जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी। उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे ही हैं'—ऐसी प्रतीति भी प्रायी थी; पश्चात् किसी प्रकारसे ग्रन्यथा विचार हुग्रा, इस-लिये उस शिक्षामें सन्देह हुग्रा कि—इस प्रकार है या इस प्रकार ? ग्रथवा 'न जाने किस प्रकार है ?' ग्रथवा उस शिक्षाको भूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे ग्रप्रतीति हुई ग्रीर उसके उस शिक्षाकी प्रतीतिका ग्रभाव होगया। ग्रथवा पहले तो ग्रन्थथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी;

<sup>\*</sup> किमंतरकरणं णाम ? विविक्खियकम्माणं हेडिमोवरिमिडिदीओ मोत्तूण मज्मे अन्तोमुहुत्तमेत्ताणं डिदीणं परिणामिवसेसेण णिसेगाणमभावीकरण मंतरकरणिमिदि भण्णादे ॥ ( जयधवला, अ० प० ६४३ )

अर्थ:—अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्तर:—विविद्यातकर्मीकी अधस्तन और उपरिम स्वितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मु हूर्वमात्र स्थितियोंके निषेकीका परिणाम विशेषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं।

परन्तु उस शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले भन्यया प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई। तब उस शिक्षाकी प्रतीतिका भ्रभाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की; प्रधात् न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होनहारके अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका ग्रभाव होकर ग्रन्ययापना हुग्रा । ऐसे ग्रनेक प्रकारसे उस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश हुआ; उसकी परीक्षा करके उसे 'ऐसे हो है'-ऐसा श्रद्धान हुझा; पश्चात् जैसे पहले कहे थे वैसे भ्रनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धानका भ्रभाव होता है। यह कथन स्थूलरूपसे बतलाया है; तारतम्यसे तो केवलज्ञानमें भासित होता है कि—'इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धानका भ्रभाव होता है। श्रीर उसका उदय न हो तब अन्य कारए। मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी श्रन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छग्नस्थको नहीं होता इसलिये इसे ग्रपनी मिथ्या-सम्यक् श्रद्धानरूप ग्रवस्थाके तारतम्यका निरुचय नहीं हो सकता; केवलज्ञानमें भासित होता है।—इस घ्रपेक्षा गुणस्थानींका पलटना शास्त्रमें कहा है।

— इसप्रकार जो सम्यक्त्वसे अष्ट हो उसे सादि मिध्यादृष्टि कहते हैं; उसके भी पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लिब्धयाँ होती हैं। विशेष इतना कि—यहाँ किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, सो तीनोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। प्रथवा किसीके सम्यक्त्व मोहनीयका उदय प्राता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक्त्वी होता है। उसके गुणश्रेणी प्रादि क्रिया नहीं होती तथा प्रनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसीको मिश्रमोहनीयका उदय श्राता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते।— इसप्रकार सादि मिध्यादृष्टिके मिध्यात्व छूटने पर दशा होती है। क्षायिक सम्यक्तको वेदक सम्यग्दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिये उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिध्यादृष्टिका जघन्य तो मध्यम प्रन्तमुं हूर्तमात्र, उत्कृष्ट किचित् न्यून ग्रद्धं पुद्गलपरावर्तनमात्र काल जानना। देखो, परिणामोंकी विचित्रता! कोई जीव तो ग्यारहवें गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिध्यादृष्टि होकर किचित् न्यून ग्रद्धं पुद्गलपरावर्तन काल पर्यन्त संसारमें क्तता है ग्रीर काई होकर किचित् न्यून ग्रद्धं पुद्गलपरावर्तन काल पर्यन्त संसारमें क्तता है ग्रीर काई

नित्यनिगादसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके पश्चात् झन्तमुं हूर्तमें केवलकान माप्त करता है। ऐसा जानकर घपने परिगाम बिगाड़नेका भय रखना भीर उनके सुधारनेका उपाय करना।

तथा उस सादि मिथ्यादृष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता व तत्त्वोंका ग्रश्नद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना हो व थोड़े विचारहोसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी ग्रनादि मिथ्यादृष्टिकी दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। गृहोत मिथ्यात्वको भी वह ग्रहण करता है भीर निगोदादिमें भी रुखता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे अष्ट होकर सासादन होता है और वहाँ जघन्य एक समय छत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन द्वारा कहनेमें नहीं आती। सूक्ष्मकाल मात्र किसी जातिक केवलज्ञानगम्य परिणाम होते हैं। वहाँ अनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिध्यात्वका उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाणसे इसका स्वरूप जानना।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे अष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँ मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम श्रन्तमुं हूर्तमात्र है। सो इसका भी काल थोड़ा है, इसबिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित होता है कि — जैसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सस्य और कुछ असत्य एक ही कालमें माने; उसीप्रकार तस्वोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है।

कितने ही कहते हैं—'इमें तो जिनदेव तथा ग्रन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं'—इत्यादि मिश्र श्रद्धानको मिश्रगुरणस्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है; यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव-कुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विवय मिथ्यात्व प्रगट है—ऐसा जानना।

इसप्रकार सम्यक्तक सन्मुख मिथ्याद्दष्टियोंका कथन किया; प्रसंग पाकर ग्रन्य भी कथन किया है। इसप्रकार जैनमतवाले मिथ्याद्दष्टियोंके स्वरूपका निरूपण किया। यहाँ नानाप्रकारके मिथ्याद्दष्टियोंका कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि—उन प्रकारोंको पहिचानकर भ्रपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक्श्रद्धानो होना, भौरोंके ही ऐसे दोष देख-देखकर कथायी नहीं होना; क्योंकि

प्रथमा भवा-बुरा तो अपने परिणामींसे है। औरोंको तो विषयान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। इसलिये अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है; सर्व प्रकारके मिध्यात्वभाव छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है; क्योंकि संसारका मूख मिध्यात्व है। मिध्यात्वके समान अन्य पाप नहीं है। एक मिध्यात्व और उसके साथ अनन्तानुबन्धोका अभाव होनेपर इकतालीस प्रकृतियोंका तो बन्व ही मिट जाता है, स्थित अंतःकोड़ाकोड़ो सागरकी रह जातो है, अनुभाग थोड़ा हो रह जाता है, शीझ हो मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिध्यात्वका सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्षमार्ग नहीं होता। इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिध्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें जैनमतवाले निष्यादृष्टियोंका निरूपण जिसमें हुआ ऐसा [ सातवाँ ] अधिकार सम्पूर्ण हुआ ।।७।।



# 

ग्रब मिथ्यादृष्टि जीवोंको मोक्षमार्गका उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर, गए। घरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इसलिये इस शास्त्रमें भी उन्होंके उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके भ्रयं कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यथावत् न पहिचाने तो ग्रन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं—

जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके द्वारा दिया है — प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं। वहाँ तीर्थंकर—चक्रवर्ती आदि महान पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह 'प्रथमानुयोग है। तथा गुणस्थान-मार्गणादिरूप जीवका व कर्मोंका व त्रिलोकादिकका जिसमें निरूपण हो वह 'करणानुयोग है। तथा गृहस्थ-मुनिके धमं आचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह 'चरणानुयोग है। तथा षट्द्रव्य, सप्ततत्त्वादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हो वह 'द्रव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहते हैं:—

## [ प्रथमानुयोगका प्रयोजन ]

प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महंत पुरुषोंकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी उससे धर्मसन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नहीं पहिचानते, लौकिक कथाग्रोंको जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोगमें लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होनेसे उसे वे भलीभौति समभ जाते हैं। तथा लोकमें

१. रत्नकरण्ड २-२; २. रत्नकरण्ड २-३; ३. रस्नकरण्ड २-४; ४. रत्नकरण्ड २-४।

तो राजादिककी कथाधोंमें पापका पोषरा होता है। यहाँ महंत पुरुष-राजादिककी कथाएँ तो हैं, परन्तू प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापको छुड़ाकर वर्ममें लगानेका प्रगट करते हैं; इसलिये वे जीव कथा धोंके लालचसे तो उन्हें पढ़ते-सुनते हैं धौर फिर पापको बुरा, धर्मको भला जानकर धर्ममें रुचिबंत होते हैं। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंको समभानेके लिये यह अनुयोग है। 'प्रथम' अर्थात् 'धन्युत्पन्न मिध्यादृष्टि', उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा प्रर्थ गोम्मटसारको #टीकामें किया है। तथा जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोगको पढें-सुनें तो उन्हें यह उसके उदाहरएारूप भासित होता है। जैसे - जीव ध्रनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। तथा पुरागोंमें जीवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, वे उस जाननेके उदाहरगा हुए । तथा शुभ-प्रशुभ-शुद्धोपयोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। पूरागोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति भीर उनका फल जीवके हम्रा सी निरूपगा किया है; वही उस जाननेका उदाहरए। हुन्ना । इसोप्रकार ग्रन्य जानना । यहाँ उदाहरणका मर्थ यह है कि-जिसप्रकार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके अवस्था हुई, इसलिये यह उस जाननेको साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटोंकी प्रशंसा भीर कायरोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसी किन्हीं पुराएा-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुभटपनेमें म्रति उत्साहवान होता है; उसीप्रकार धर्मात्मा है वह धर्मात्माश्रोंकी प्रशंसा श्रीर पापियोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुरारापुरुषोंकी कथा सुननेसे धर्ममें ध्रति उत्साहवान होता है।-इसप्रकार यह प्रथम। त्योगका प्रयोजन जानना।

# [ करणानुयोगका प्रयोजन ]

तथा करए। नुयोगमें जी वोंके व कमों के विशेष तथा त्रिलोका दिककी रचना निरूपित करके जी वोंको धममें लगाया है। जो जीव धममें उपयोग लगाना चाहते हैं वे जी वोंके गुए। स्थान-मार्गए। ग्रादि विशेष तथा कमों के कारए। अवस्था-फल किस-किसके कैसे-कैसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान कर पापसे विमुख हो कर धममें लगते हैं। तथा ऐसे विचारमें उपयोग रम जाये तब पाप-प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धमं उत्पन्न होता है; उस अम्याससे तत्त्वज्ञानकी भी प्राप्ति शी झहोती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतमें ही है अन्यत्र वहीं है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी

<sup>\*</sup> प्रथमं मिण्यादृष्टिमञ्जतिकमञ्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगोऽधिकारः प्रथमानुयोगः । ( जी० प्र० टी० गा० ३६१-६२ )

होकर इस करणानुयोगका अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषगरूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्त्वोंको म्राप जानता है उन्हींके विशेष करए। नुयोगमें किये हैं; वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचारसहित व्यवहाररूप हैं; कितने हो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादिकके स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त माश्रयादि म्रपेक्षा सहित हैं। इत्यादि म्रनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये हैं, उन्हें ज्योंका त्यों मानता हुम्रा उस करणानुयोगका ग्रम्यास करता है। इस म्रम्याससे तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परन्तु उस रत्नके बहुतसे विशेषएा जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तत्त्वोंको जानता था कि यह जीबादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल तस्वज्ञान होता है; तस्वज्ञान निर्मल होनेपर श्राप ही विशेष धर्मात्मा होता है। तथा धन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी बृद्धि होती है श्रीर खद्मस्यका उपयोग निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगके अभ्यासमें उपयोगको लगाता है; इससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थीका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष-श्रप्रत्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना । "करएा" अर्थात् गिएत कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें "श्रनुयोग" -- ग्रिषकार हो वह करए। नुयोग है। इसमें गिएत वर्णनकी मूख्यता है-ऐसा जानना।

# [ चरणानुयोगका प्रयोजन ]

स्रव, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं—चरणानुयोगमें नानाप्रकार धर्मके साधन निरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाते हैं। जो जीव हितप्रहित को नहीं जावते, हिंसादिक पाप कार्योंमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हें जिसप्रकार पापकार्योंको खोड़कर धर्मकार्योंमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर जो धर्म प्राचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थधमें व मुनिधर्मका विधान सुनकर प्रापसे जैसा सधे वैसे धर्म-साधनमें लगते हैं। ऐसे साधनसे कषाय मन्द होती है
प्रौर उसके फलमें इतना तो होता है कि—कुपतिमें दु: ब नहीं पाते किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका विभिन्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्त होना हो तो होजाती है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का प्रम्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व धाचरण अपने वीतरागमावके अनुसार भासित होते हैं। एकदेश व

सर्वदेश बीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदला होती है; क्योंकि इनके निमित्त-नेमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधमंके विशेष पहिचानकर जैसा अपना वीतरागभाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धमंको साधते हैं। वहाँ जितने अंशमें वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंशमें राग रहता है उसे हेय जानते हैं। सम्पूर्ण वीतरागताको परमधमं मानते हैं।—ऐसा चरणानुयोगका प्रयोजन है।

# [ द्रव्यानुबोगका त्रयोजन ]

सब, द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं—द्रव्यानुयोगमें द्रव्योंका व तस्वोंका निरूपण करके जीवोंको धर्ममें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंको व तस्वोंको नहीं पहिचानते, स्रापको—परको भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु-दृष्टान्त-युक्ति द्वारा व प्रमाण-नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाये। उसके सम्याससे सनादि सज्ञानता दूर होती है। सन्यमत किल्पत तस्वादिक भूठ भासित हों तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भावको पहिचाननेका सम्यास रखें तो शीघ्र ही तस्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाये। तथा जिनके तस्वज्ञान हुमा हो वे जीव द्रव्यानुयोगका सम्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानके सनुसार वह सर्व कथन प्रतिभासित होते हैं। जैसे किसीने कोई विद्या सीख की, परन्तु यदि उसका सम्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तस्वज्ञान हुमा, परन्तु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका सम्यास करता रहे तो वह तस्वज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तह तस्वज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तह नाना युक्ति-हेतु-हष्टान्तादि द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमें शिथिलता नहीं होसकती। तथा इस सम्याससे रागादि घटनेसे शीघ्र मोक्ष सघता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना।

भव इन भ्रनुयोगोंमें किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहते हैं:--

# [ प्रवतानुयोगमें न्याख्यानका विधान ]

प्रथमानुयोगमें जो मूच कथाएँ हैं, वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं। तथा छनमें प्रसंगोपात् व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रन्थकत्तिके विचारानुसार होता है, परन्तु प्रयोजन ग्रन्थण नहीं होता।

खदाहरएा— जैसे, तीर्थंकर देवोंके कल्याएाकोंमें इन्द्र आये, यह कथा तो सत्य है। तथा इन्द्रने स्तुति की उसका व्याख्यान किया; सो इन्द्रने तो अन्य प्रकारसे ही स्तुति की थी भौर यहाँ ग्रन्थकर्ताने मन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन मन्यथा नहीं हुमा। तथा परस्पर किन्हींके वचनालाप हुमा; वहाँ उनके तो मन्य प्रकार ग्रक्षर निकले थे यहाँ ग्रन्थकर्ताने मन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत् ही लिखते हैं, भौर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हुम्रा निरूपित करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार जानना। तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता भ्रपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे—धर्मपरीक्षामें मूखौंको कथा लिखी; सो वही कथा मनोवेगने कही थी ऐसा नियम नहीं है; परन्तु मूर्खपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे मित्राय-का पोषण करते हैं। इसी प्रकार भन्यत्र जानना।

यहाँ कोई कहे- ग्रयथायं कहना तो जैन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ?

उत्तर:—ग्रन्थथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन ग्रन्थका श्रन्थ प्रगट करे। जैसे—िकसीसे कहा कि त् ऐसा कहना; उसने वे ही ग्रक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी प्रयोजन सिहत कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसेका तैसा लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चितवन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं होगा, इसलिये वैराग्यके ठिकाने थोड़ा—बहुत ग्रपने विचारके ग्रनुसार वैराग्यपोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन ग्रन्थथा नहीं हुग्रा इसलिये इसे ग्रयथा नहीं कहते। इसी प्रकार ग्रन्थत्र जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं। जैसे—
किसीने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मपरिणितिकी विशेषता हुई, इसिलये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई; वहाँ उसको उपवासहीका फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी प्रतिज्ञा हढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्म-साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्होंका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिकका ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य कर्मके उदयसे नोचणितको प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी पापकार्यका फल निरूपित करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार जानना।

यहाँ कोई कहे—ऐसा मूठा फख दिखलाना तो योग्य नहीं है; ऐसे कथनको प्रमाण कैसे करें ?

समाधान:—जो ब्रज्ञानी जीव बहुत फल दिखाये बिना बमँमें न लगें व पापसे न डरें, उनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। भूठ तो तब हो, जब धमंके फल-को पापका फल बतलायें, पापके फलको धमंका फल बतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं। जैसे—दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये तो दोष नहीं है; अथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेका उपचारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों-का एक फल हुआ, उसे उपचारसे एक शुभ व अशुभकार्यका फल कहा जाये तो दोष नहीं है अथवा अन्य शुभ व अशुभकार्यका फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे किसी अन्य ही शुभ व अशुभकार्यका फल कहा जाये तो दोष नहीं है अथवा अन्य शुभ व अशुभकार्यका फल कहा जाये तो दोष नहीं है अथवा अन्य ही शुभ व अशुभकार्यका फल कहा जो दोष नहीं है। उपदेशमें कहीं व्यवहार-वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहारवर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना; तारतम्यका तो करणानुयोगमें निरूपण किया है, सो जानना।

तया प्रयमानुयोगमें उपचाररूप किसी वर्मका द्यंग होनेपर सम्पूर्ण धर्म हुद्या कहते हैं। जैसे-जिन जीवोंके शंका-कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यक्त्व हुन्ना कहते हैं, परन्तु किसी एक कार्यमें शंका-कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त्व नहीं होता, सम्यक्त्व तो तस्वश्रद्धान होनेपर होता है; परन्तू निश्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्त्वमें उपचार किया भीर व्यवहारसम्यक्तके किसी एक भ्रंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्यक्तका उपचार किया;—इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुम्रा कहते हैं। तथा किसी जैनशास्त्रका एक ग्रंग जाननेपर सम्यग्ज्ञान हुग्रा कहते हैं, सो संशयादि रहित तस्वज्ञान होनेपर सम्यग्ज्ञान होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववत् उपचारसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं। तथा कोई भला भ्राचरएा होनेपर सम्यक्चारित्र हुमा कहते हैं; वहाँ जिसने जैनघमं मंगीकार किया हो व कोई छोटी-मोटी प्रतिज्ञा ग्रहरा की हो, उसे श्रावक कहते हैं, सोश्रावक तो पंचमग्रास्थानवर्ती होनेपर होता है, परन्तु पूर्ववत उपचारसे इसे श्रावक कहा है। उत्तरपूराएमें श्रेणिकको श्रावकोत्तम कहा है सो वह तो धसंयत था; परन्त जैन था इसलिये कहा है। इसी प्रकार भ्रन्यत्र जानना । तथा जो सम्यक्तवरहित मूनिलिंग धारए करे, व द्रव्यसे भी कोई धतिचार खगाता हो, उसे मुनि कहते हैं; सो मुनि तो षष्ठादि गुएास्थानवर्ती होनेपर होता है, परन्तु पूर्ववत् उपचारसे उसे मुनि कहा है। समवसरणसभामें मुनियौंकी संख्या कही, वहाँ सर्व ही 35

शुद्ध भावित्या मुनि नहीं थे, परन्तु मुनिलिंग घारण करनेसे सभीको मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें कोई धमंबुद्धिसे अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णुकुमारने मुनियोंका खपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागसे किया, परंतु मुनिपद खोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्यती गृहस्थवर्ममें सम्भव है, भीर गृहस्य धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म श्रंगीकार किया वह भयोग्य है, परन्तु वात्सल्य भ्रंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है। इस खबसे भौरोंको ऊँचा धर्म छोडकर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा जिस प्रकार ग्वालेने मुनिको भग्निसे तपाया, सो करुणारी यह कार्य किया; परन्तु भाये हुए छपसगंको तो दूर करे, सहज धवस्थामें जो शीतादिकका परीषह होता है, उसे दूर करने पर रित माननेका कारण होता है, भीर उन्हें रित करवा वहीं है, तब उल्टा छपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते। ग्वाला धविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस खलसे भौरोंको धर्मपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे-वज्-करण राजाने सिहोदर राजाको नमन नहीं किया, मुद्रिकामें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े सम्यग्दृष्टि राजादिकको नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखनेमें अविनय होती है, यथावत् विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसचिये इस कार्यमें दोष है; परन्तु इसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे "मैं भीर को नमन नहीं करूँगा" ऐसी बुद्धि हुई; इसिखये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस खलसे श्रीरोंको ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिक अर्थ अथवा रोग-कष्टादि दूर करनेके श्रर्थ चैत्याखय पूजनादि कार्य किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मर्शा किया, परन्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितगुणका ग्रभाव होता है, निदानबन्ध नामक म्रार्त्ताच्यान होता है; पापद्वीका प्रयोजन मन्तरंगमें है इसलिये पापहीका बन्ध होता है; परन्त्र मोहित होकर भी बहुत पापबंघका कारए। कुदेवादिका तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका ग्रुए। प्रहए। करके स्थकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे श्रीरोंको लोकिक कार्यों के अर्थ वर्म साधन करवा युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार प्रथमानुयोगमें अन्य कबन भी हों, उन्हें यथा सम्भव जानकर भ्रामरूप नहीं होना ।

अब, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं:---

# [ करणानुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

जैसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणानुयोगमें व्याख्यान है। तथा केवलज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवको कार्यकारो जीव-कर्यादिकका व त्रिलोकादिकका
ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता, इसलिये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छद्यस्थके ज्ञानमें उनका कुछ भाव भासित हो,
उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरणः—जीवके भावोंकी
प्रपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव धनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नहीं हैं। वहाँ बहुत
भावोंकी एक जाति करके चौदह गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवको जाननेक धनक
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया है। तथा कमं परमाणु धनंतप्रकार शक्तिग्रुक्त हैं; उनमें बहुतों की एक जाति करके धाठ व एक सौ प्रवृताखीस
प्रकृतियाँ कही हैं। तथा त्रिलोकमें भनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाभोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रमाणके भनन्त भेद हैं वहाँ संख्यातादि तीन भेद व इनके इक्कीस
भेव निरूपित किये हैं। इसी प्रकार भन्यत्र जानना।

तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक अखंडित हैं, तथापि ख्रुपस्थको हीनाधिकज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश, समय, अविभाग प्रतिच्छेदादिककी कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तुमें भिन्न-भिन्नगुर्णोंका व पर्यायोंका भेद करके निरूपण करते हैं; तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि सम्बन्धादिक द्वारा अनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भेदोंको एक जीवके निरूपित करते हैं; इत्यादि व्याख्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सहित जानना; क्योंकि व्यवहारके बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निरुचयवर्णन भी पाया जाता है। जैसे—जीवादिक द्रव्योंका प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न-भिन्न इतने ही द्रव्य हैं। वह यथासम्भव जान लेना।

तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे कितने ही तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष—प्रनुमाना-दिगोचर होते हैं; तथा जो न हों उन्हें प्राज्ञाप्रमाण द्वारा मानना । जिस प्रकार जीव— पुद्गखके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्यामें व घटादि पर्यायें निरूपित कीं, उनके तो प्रत्यक्ष प्रनुमानादि हो सकते हैं, परन्तु प्रति समय सूक्ष्मपरिण्मनकी प्रपेक्षा ज्ञाना-दिकके व स्निग्ध-रूक्षादिकके ग्रंश निरूपित किये हैं वे ग्राज्ञासे ही प्रमाण होते हैं । इसी प्रकार ग्रन्यन जानना । तथा करणानुयोगमें छपस्थोंकी प्रवृक्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवलशानगम्य पदार्थोंका निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिकका विचार
करते हैं वा व्रतादिक पालते हैं, परन्तु उनके अंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं हैं
इसिलये उनको मिथ्यादृष्टि-अवती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व व्रतादिकके विचार रहित हैं, अन्य कार्योंमें प्रवर्तते हैं व निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं,
परन्तु उनके सम्यक्त्वादि शक्तिका सद्भाव है इसिलये उनको सम्यक्त्वी व व्रती कहते
हैं। तथा किसी जीवके कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषायशक्ति
थोड़ी है, तो उसे मन्दक्षायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी
है और उसके अंतरंग कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीवकषायी कहते हैं। जैसे—
व्यंतरादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषायशक्तिसे
पीतलेश्या कही है। और एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दिखायी नहीं देते,
तथापि उनके बहुत कषायशक्तिसे कृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थसिद्धिके देव
कषायरूप थोड़े प्रवर्तते हैं उनके बहुत कषायशक्तिसे असंयम कहा है और पंचमगुण
स्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तते हैं उनके मन्दकषायशक्तिसे देशसंयम
कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा किसी जीव को मन-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि कर्माकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि शक्तिकी हीनतासे अल्प योग कहा है। जैसे—केवली गमनादि कियारहित हुए वहाँ भी उनके योग बहुत कहा है। द्वीन्द्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सूक्ष्मशक्तिके सद्-भावसे उसका वहाँ ग्रस्तित्व कहा है। जैसे—मुनिके ग्रब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नववें गुग्गस्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। ग्रहमिन्द्रोंके दुःखका कारग् व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित् ग्रसाताका उदय कहा है। नारिकयोंके सुखका कारग् व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित् साताका उदय कहा है। इसी प्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्म प्रकृ-तियोंके उपशमादिककी श्रपेक्षासहित सूक्ष्मशक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादिमें निरूपण करता है व सम्यग्दर्शनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता; करणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्थ बतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आचरण करानेकी मुख्यता नहीं है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैसे—आप कर्मोंके उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त्व होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। एक अन्तर्मुं हूर्तमें ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर क्रमशः मिथ्यादृष्टि होता है और फिर चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्त्वादिके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर नहीं होते, इसलिये करणानुयोगके अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला हो वैसी करे।

तथा करणानुयोगमें भी कहीं उपदेशकी मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना । जैसे—हिंसादिक उपायको कुमितज्ञान कहा है; अन्य मतादिक शास्त्राभ्यास को कुश्रुतज्ञान कहा है, बुरा दिखे, भला न दिखे, उसे विभंगज्ञान कहा है; सो इनको छोड़नेके अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तार-तम्यसे मिथ्यादृष्टिके सभी ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्यह्रप नहीं जानना । जिस प्रकार व्यास से तीनगुनी परिधि कही जाती है, परन्तु सूक्ष्मतासे कुछ अधिक तीनगुनी होती है। इसी प्रकार ग्रन्यत्र जानना। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व-प्रकार नहीं जानना। जैसे — मिध्यादृष्टि और सासादन गुरास्थानवालोंको पाप जीव कहा है, असंयतादिगुरास्थानवालोंको पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है, तारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नानाप्रकार पाये जाते हैं; उन्हें यथा सम्भव जानना। इस प्रकार करराानुयोगमें व्याख्यानका विधान बतलाया।

ग्रब, चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान बतलाते हैं-

# [ चरणातुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

चरणानुयोगमें जिसप्रकार जीवोंके अपनी बुद्धिगोचर धर्मका ग्राचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है वही है; उसके साधनादिक

उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदा-दिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निश्चयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका विकल्प नहीं है भीर इसके निचली अवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस जीवको धर्मविरोधीकार्योंको छड़ानेका भीर धर्म साधनादि कार्योंको ग्रहण करानेका उपदेश इसमें है। वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है-एकतो व्यवहारहीका उप-देश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं। वहाँ जिनजीवोंके निश्चयका ज्ञात नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्याहि जीव कुछ धर्मसन्मुख होनेपर उन्हीं व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंको निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है-ऐसे सम्यग-दृष्टि जीव व सम्यक्त सन्मुख मिश्यादृष्टि जीव उनको निवचय सहित व्यवहारका उप-देश देते हैं; क्यों कि श्री ग्रुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। सो श्रसंजी जीव तो उपदेश प्रहुल करने योग्य नहीं हैं; उनका तो उपकार इतना ही किया कि-प्रीर जीवोंको उनकी दयाका उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलतासे निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्मका उपदेश देकर कुगतिके दु: खोंके कारए। पापकार्य छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखौंके कारए। एपयकार्यों में चगाया। वहाँ जितने दःख मिटे उतना ही उपकार हम्रा। तथा पापीके तो पाप-वासना ही रहती है भीर कुगतिमें जाता है वहाँ धर्मका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा से दु:ख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके धर्मवासना रहती है धौर सुगतिमें जाता है, वहाँ धर्मके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है। मयवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पूण्यकार्योंमें लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्षमार्गको प्राप्त हए व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यव-हारका उपदेश देकर मोक्षमार्गमें प्रवितित किया। श्री ग्रुरुतो सर्वका ऐसा ही उपकार करते हैं; परन्तू जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री ग्रुह क्या करें ? - जैसा बना वैसा ही उपकार किया। इसिंखये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं। वहाँ व्यवहार उपदेशमें तो बाह्य कियाग्रोंकी ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापिकया छोड़कर पूण्य-कियाघोंमें प्रवर्तता है, वहाँ क्रियाके अनुसार परिएगम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द-कषायी होजाते हैं, सो मुख्यरूपसे तो इसी प्रकार है, परन्तू किसीके न हों तो मत होग्रो, श्री ग्रुरु तो परिग्णाम सुवारनेके अर्थ बाह्यकियाओंका उपदेश देते हैं। तथा निश्चय

सहित व्यवहारके उपदेशमें परिणामोंकी ही प्रधानता है; उसके उपदेशसे तत्त्वज्ञानके भ्रम्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिलाम सुधारे वहाँ परिलामके भनुसार बाह्य-किया भी सुघर जाती है। परिगाम सुघरने पर बाह्यकिया सुघरती हो है; इसलिये श्री गुरु परिणाम सुधारनेका ग्रुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ व्यवहारका ही उपदेश हो वहाँ सम्यग्दर्शनके धर्य धरहन्तदेव, निर्प्रन्य गुरु, दया-धर्मको ही मानना, भीरको नहीं मानना। तथा जीवादिक तस्वोंका व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादि पच्चीस दोष न लगाना, नि:शंकितादि भंग व संवेगादिक गुर्गोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्यन्ज्ञानके भ्रथं जिनमतके शाखाँका ग्रम्यास करना, प्रथं-व्यंजनादि ग्रंगोंका साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्यक्चारित्रके मर्थ एकदेश वा सर्वदेश हिंसादि पापोंका त्याग करना, ब्रतादि मंगींका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा किसी जीवको विशेष धर्मका साधन न होता जानकर एक श्राखड़ी श्रादिकका ही उपदेश देते हैं; जैसे-भीलको कौएका माँस खड़बाया, ग्वालेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया, गृहस्थको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि कार्यका उपदेश देते हैं,-इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। तथा जहाँ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश हो, वहाँ सम्यग्दर्शनके मर्थ यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चयस्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है-ऐसे श्रद्धानसहित व स्व-परके भेदविज्ञान द्वारा परद्रव्यमें रागादि छोडनेके प्रयोजनसहित छन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे ग्ररहन्तादिके सिवा ग्रन्थ देवा-दिक भूठ भासित हों तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपरा करते हैं। तथा सम्यग्ज्ञानके प्रथं संज्ञयादिरहित उन्हीं तत्त्वोंको उसी प्रकार जाननेका उपदेश देते हैं, उस जाननेको कारण जिनशास्त्रोंका ग्रम्यास है. इसलिये उस प्रयोजनके भर्थ जिनशास्त्रोंका भी भ्रम्यास स्वयमेव होता है; उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक-चारित्रके ग्रर्थं रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; वहाँ एकदेश व सर्वदेश तीव्ररागादि-कका सभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वदेश पापिकया होती थी वह छूटती है, तथा मंदरागसे श्रावक-मूनिके व्रतोंकी प्रवृत्ति होती है ग्रीर मंदरागका भी ग्रभाव होने-पर श्द्वोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपए। करते हैं। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यग्हिं होती है या भक्ति होती है या भक्ति होती है या पूजा-प्रभावनादि कार्य होते हैं या व्यानादिक होते हैं उनका उपदेश देते हैं। जिनमतमें जैसा सच्चा परम्परामार्ग है बैसा खपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकारसे चरणात्रयोगमें उपदेश जानन ॥

तथा चरणानुयोगमें तीव्रक्षायोंका कार्य छुड़ाकर मंदक्षायरूप कार्य करनेका उपदेश देते. हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटें उतना ही भला होगा—ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे—जिन जीवोंके झारम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा—प्रभावनादिक करनेका व चैत्याल्यादि बनवानेका व जिनदेवादिकके झागे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व घर्मात्मा पुरुषोंकी सहाय झादि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण नहीं होता। पापकार्योमें परम्परा कषाय पोषण होता है, इसलिये पापकार्योसे छुड़ाकर इन कार्योमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्य व झणुवतादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके सर्वथा झारम्मा-दिकको इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सर्व पापकार्य छुड़ाकर महा-व्रतादि क्रियाझोंका उपदेश देते हैं। तथा किचित् रागादिक छूटते न जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुमा हो वहाँ कुछ करनेका कार्य ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है।—ऐसा क्रम जानना।

तथा चरणानुयोगमें कषायी जीवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते हैं और धममें लगाते हैं। जैसे—पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पापकार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्मकार्योंमें लगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, शरीर, पुत्र, धनादिकके अनुरागसे पाप करता है, धर्म पराङ्मुख रहता है, इसलिये इन्द्रियविषयोंको मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें अरित कषाय कराते हैं। शरीरादिकको अशुचि बतलाकर वहाँ गुण्याकषाय कराते हैं, पुत्रादिकको धनादिकके ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं, तथा धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण बतलाकर वहाँ अनिष्ठबुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपार्थोसे विषयादिमें तीव्रराग दूर होनेसे उनके पापकिया छूटकर धर्ममें प्रवृत्ति होती है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रच, कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-धनादिककी प्राप्ति होती है। चस्प प्रकार करके उन धर्मकार्योंमें लगाते हैं। इसी प्रकार प्रन्य उदाहरण जानना।

यहाँ प्रदन है कि — कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय करानेका प्रयोजन क्या ?

समाधान: — जैसे — रोग तो शीतांग भी है भौर ज्वर भी है; परन्तु किसी-का शीतांगसे मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होनेका उपाय करता है भौर ज्वर होनेके पश्चात् उसके जीनेकी आशा हो तब बादमें ज्वरको भी मिटानेका उपाय करता है। उसो प्रकार कवाय तो तभी हेय हैं, परन्तु किन्हीं जीवोंके कवायोंसे पाप-कार्य होता जाने वहाँ श्रीगुरु उनको पुण्यकार्यके कारणभूत कवाय होनेका उपाय करते हैं, पश्चात् उसके सच्ची धमंबुद्धि हुई जानें, तब बादमें वह कवाय मिटाने का उपाय करते हैं। पैसा प्रयोजन वानना।

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर घममें सगें वैसे भ्रनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वहाँ नौकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृक्तिके द्वारा समकाते हैं व कहीं भ्रन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जैसे—'सूक्तमुक्तावली' में लक्ष्मीको कमलवासिनी कहा व समुद्रमें विष भौर नक्ष्मी उत्पन्न हुए उस अपेक्षा उसे विषकी भगिनी कहा है। इसी प्रकार भन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरणादि भूठे भी हैं, परम्तु सच्चे प्रकोजनका पोषण करते हैं; इस्तिबे दोष नहीं है।

यहाँ कोई कहे कि—भूठका तो दोष नवता है ? उसका उत्तर:—यदि भूठ भी है और सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे भूठ नहीं कहते। तथा सच भी है और भूठे प्रयोजनका पोषण करे तो वह भूठ ही है। धवंकार-हुक्ति-नामादिकमें वचन अपेक्षा भूठ-सच नहीं है, प्रयोजनकी अपेक्षा भूठ-सच है। जेसे—तुच्छ शोभासहित नगरीको इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो भूठ है, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये भूठ नहीं है। तथा "इस नगरीमें छत्रको ही दंड है, अन्यत्र नहीं है"—ऐसा कहा सो भूठ है। यन्यत्रभी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान्को दण्ड नहीं देते, ऐसे प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये भूठ नहीं है। तथा बृहस्पतिका नाम 'सुरगुरु' लिखा है व मंबवका नाम 'कुज' लिखा है सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरायं है सो भूठा है; परन्तु वह नाम छस पदार्यका धर्ष प्रगट करता है, इसलिये भूठ नहीं है।—इस प्रकार अन्य मतादिकके उदाहरणादि देते हैं सो भूठे हैं, परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजनका कराना है, और प्रयोजन सच्चा है इसलिये दोष नहीं है।

तथा चरणानुयोगमें छद्यस्थकी बुद्धिगोचर स्यूलपनेकी अपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सुक्ष्मपनेकी अपेक्षा नहीं देते; क्योंकि उसका ग्राचरण नहीं हो सकता। यहाँ ग्राचरण करानेका प्रयोजन है। जैसे-भ्रणुव्रतीके त्रसहिसाका त्याग कहा है भीर उसके स्त्री-सेवनादि कियाधोंमें त्रसहिसा होती है। यह भी जानता है कि - जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परन्तु इसके त्रस मारनेका ग्रभिप्राय नहीं है ग्रीर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है; इसलिये उस अपेक्षा उसके त्रसहिंसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरहिंसाका भी त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वथा त्रसका भी धभाव नहीं है; क्योंकि त्रस जीवोंकी भी धवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो हिष्टिगोचर न हो भौर उनकी स्थिति पृथ्वी, जलादिमें ही है,-एसा मुनि जिनवाणी-से जानते हैं व कदाचित् श्रवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परन्तु उनके प्रमादसे स्था-वर-त्रसहिंसाका श्रमिप्राय नहीं है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा श्रप्रासुक जलसे किया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है भीर स्थूल त्रस जीवोंको पीड़ित करनेका नाम त्रसिंहसा है, उसे नहीं करते, इसिलये मुनिको सर्वथा हिंसाका त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार ग्रसत्य, स्तेय, ग्रबहा, परिग्रहका त्याग कहा है। केवल-ज्ञानके जाननेको भ्रपेक्षा तो असत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थानपर्यंत कहा है, भ्रदत्तकर्म-परमाणु म्रादि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यंत है, वेदका उदय नववें गुणस्थान पर्यन्त है, मन्तरंग परिग्रह दसवें गुणस्थानपर्यन्त है, बाह्यपरिग्रह समवसरणादि केवली-के भी होता है, परन्तू (मूनिका) प्रमादसे पापरूप अभिप्राय नहीं है और लोकप्रवृत्तिमें जिन किया श्रों द्वारा "यह भूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है"-इत्यादि नाम पाता है, वे कियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये ग्रस-त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंके विषयका त्याग कहा है, परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है भ्रीर विषयोंमें राग द्वेष सर्वथा दूर हुम्रा हो तो यथास्यात चारित्र होजाये सो हुम्रा नहीं है, परन्तु स्यूलरूपसे विषयेच्छाका सभाव हुआ है और बाह्यविषयसामग्री मिलानेकी प्रवृत्ति दुर हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा वती जीव त्याग व ग्राचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति ग्रनुसार व लोक-प्रवृत्तिके अनुसार त्याग करता है। जैसे-किसीने त्रसहिंसाका त्याग किया, वहाँ चरणानुयोगमें व लोकमें जिसे त्रसहिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवलज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिसाका त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रसिंहसा-का त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो कायसे त्याग है। इस प्रकार धन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित्न ही होता है ऐसा जानना।

यहाँ प्रवन है कि—करणानुयोगमें तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहाँ छठवें गुणस्थानमें सर्वथा बारह अविरितयोंका अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा ?

उत्तर:—ग्रविरित भी योगकषायमें गिभत थों, परन्तु वहाँ भी चरणानुयोगकी अपेक्षा त्यागका अभाव उसहीका नाम अविरित कहा है, इसिलये वहाँ उनका अभाव है। मन अविरितका अभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते हैं, परन्तु स्वेच्छा-चारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावसे मन अविरितका अभाव कहा है— ऐसा जानना।

तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-लोक प्रवृत्तिकी अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीको अपात्र कहा; सो यहाँ जिसके जिनदेवादिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि दान देना चरणानुयोगमें कहा है, इसिलये चरणानुयोगके हो सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना। करणानुयोगकी अपेक्षा सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमें था और वही अन्तर्मु हूर्तमें पहिले गुणस्थानमें आये, तो वहाँ दातार पात्र-अपात्रका कैसे निर्णय कर सके? तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनिसंघमें द्रव्यालिंगी भी हैं और भाव-लिंगी भी हैं; सो प्रथम तो उनका ठीक (निर्णय) होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित् सम्यक्त्वीको किसी चिह्न द्वारा ठीक (निर्णय) हो जाये और वह उसकी भक्ति न करे तो औरोंको संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की?—इस प्रकार उसका मिथ्यादृष्टिपना प्रगट हो तब संघमें विरोध उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करे—सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिगीको अपवेसे हीनगुणयुक्त यावता है, उसकी भक्ति कैसे करे ?

समाचान: व्यवहारवर्षका साधन द्रव्यक्तिगोक बहुत है ग्रीर अक्ति करना भी व्यवहार हो है, इसलिये जैसे कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार ग्राप सम्यक्त्व गुण सिहत है, परन्तु जो व्यवहारवर्षमें प्रधान हो उसे व्यवहारघर्मकी अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीको तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार ग्रन्य नामादिक जानना ऐसे ही ग्रन्य ग्रनेक प्रकार सहित चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना।

भव, द्रव्यानुवोगमें व्याख्यानका विभान कहते हैं:--

### [ द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथायं श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते हैं; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने-का प्रयोजन है। वहाँ यश्विप जीवादि वस्तु ग्रमेद हैं तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा व्यवहारसे द्रम्य-गुण-पर्यायादिकके नेवोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रतीति करानेके भ्रयं भनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं प्रथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी युक्ति है, तथा वस्तुके अनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-दृष्टान्तादिक देते हैं; इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते हैं। तथा यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करानेके श्रर्य जीवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरूपण करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-झजीवका निर्णय करते हैं। तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार ग्रास्रवादिकका स्वरूप बतलाते हैं भ्रौर वहाँ मुख्यरूपसे ज्ञान-वैराग्यके कारण जो ग्रात्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते हैं। तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय ग्रध्यात्म उपदेशकी प्रधानता हो, वहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध करते हैं। जो जीव ग्रात्मानुभवका उपाय नहीं करते ग्रीर बाह्य कियाकाण्डमें मग्न हैं, उनको वहाँसे उदास करके ग्रात्मानुभवनादिमें लगानेको व्रत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनकी छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन प्रशुभमें लगानेका नहीं है। शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते हैं।

यहाँ कोई कहे कि -- अध्यात्मशास्त्रमें पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये शुद्धो-पयोग हो तो अला ही है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ?

उत्तर: जैसे शूद्र जातिकी घपेका नाट, चांढाल समान कहे हैं, परन्तु चांढाल से जाट कुछ उत्तम है; वह घस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उसी प्रकार बन्ध कारणकी अपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है; वह तीव्रकषायरूप है यह मन्दकषायरूप है; इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें लगना युक्त नहीं है — ऐसा जानना !

तथा जो जीव जिनबिस्ब कित भादि कार्यों है। मग्न हैं उनको भारमश्रद्धानादि करानेको "देहमें देव है, मन्दिरमें नहीं"— इत्यादि उपदेश देते हैं। वहाँ ऐसा
नहीं जान लेना कि—मिक्त छोड़कर भोजनादिकसे भ्रपनेको सुखी करना; क्योंकि उस
उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार भन्य व्यवहारका निषेध वहाँ किया हो
उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि—जो केवल व्यवहार साधनमें ही
मग्न हैं उनको निश्चयरुचि करानेके भ्रयं व्यवहारको हीन बतलाया है। तथा उन्हीं
शास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिके विषय-भोगादिकको बंधका कारण नहीं कहा, निर्णयाका कारण
कहा, परन्तु यहाँ मोगोंका उपादेयपना नहीं जान लेना। वहाँ सम्यग्दृष्टिकी महिमा
बतलानेको जो तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे उन भोगादिकके होनेपर भी
श्रद्धानशक्तिके बलसे मन्द बन्ध होने लगा उसे गिना नहीं भौर उसी बलसे निर्जरा
विशेष होने लगी, इसलिये उपचारसे भोगोंको भी बन्धका कारण नहीं कहा, निर्जराका
कारण कहा। विचार करनेपर भोग निर्जराके कारण हों तो उन्हें छोड़कर सम्यग्दृष्टि
मुनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है कि—देखो,
सम्यक्तकी महिमा! जिसके बलसे भोग भी भ्रपने ग्रुणको नहीं कर सकते हैं। इसी
प्रकार ग्रन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थपना जान लेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें भी चरणानुयोगवत् ग्रहण-त्याग करानेका प्रयोजन है; इस-लिये छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी ग्रपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष है कि—चरणानुयोगमें तो बाह्यिकियाकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोगमें ग्रात्म-परिणामोंकी मुख्यतासे निरूपण करते हैं, परन्तु करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन नहीं करते। उसके उदाहरण देते हैं:—

उपयोगके शुभ, अशुभ, शुद्ध-एैसे तीन भेद कहे हैं, वहाँ धर्मानुरागरूप परिणाम वह शुभोपयोग, पापानुरागरूप व द्वेषरूप परिणाम वह अशुभोपयोग ग्रीर रागद्वेषरहित परिणाम वह श्रुद्धोपयोग-ऐसा कहा है; सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी भपेक्षा यह कथन है; करणानूयोगमें कषायशक्तिकी भ्रपेक्षा गुणस्थानादिमें संक्लेश-विशुद्ध परिणामोंकी भ्रपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है। करणानुयोगः में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे स्वयमेव होगा; निचली ध्रवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे ? तथा द्रव्यान्-योगमें शुद्धोपयोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसलिये वहाँ छदास्थ जिस कालमें बुद्धिगोचर भक्ति भ्रादि व हिंसा भ्रादि कार्यरूप परिणामोंको छोड्कर भ्रात्मानुभवनादि कार्योंमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म-रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, भ्रपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता है इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्य-क्त्वादिक कहे, वह बुद्धिगोचर अपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी अपेक्षा गुणस्था-नादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार भ्रन्यत्र जानना । इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार यथाख्यातचारित्र होनेपर तो दोनों भ्रपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दशामें द्रव्यानुयोग भ्रपेक्षासे तो कर्दाचित् शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग ग्रपेक्षासे सदाकाल कषाय ग्रंशके सद्भावसे शुद्धोपयोग नहीं है। इसी प्रकार भ्रन्य कथन जान लेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तस्वादिकको ग्रसत्य बतलानेके ग्रथं उनका निषेध करते हैं; वहां द्वेषबुद्धि नहीं जानना। उनको ग्रसत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान करानेका प्रयोजन जानना। इसी प्रकार ग्रीर भी ग्रनेक प्रकारसे द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान है। इस प्रकार चारों ग्रनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा। वहां किसी ग्रन्थमें एक श्रनुयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमें तीनकी ग्रीर किसीमें चारोंकी प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहां जैसा सम्भव हो वहां वैसा समभ लेना।

भव, इन अनुयोगोंमें कैसी पद्धतिकी मुख्यत। पायी जाती है सो कहते हैं:—
[अनुयोगोंमें पद्धति विशेष ]

प्रथमानुयोगमें तो अलंकार शास्त्रकी वा काव्यादि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकारादिसे यन रंजायमान होता है; सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहीं

लगता जैसा श्रलंकारादि युक्तिसहित कथनसे उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बातको कुछ श्रिकतापूर्वंक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है। तथा करणानुयोगमें गणित श्रादि शास्त्रोंकी पद्धित मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते हैं; सो गणित ग्रन्थोंकी श्राम्नायसे उसका सुगम जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्त्रोंकी पद्धित मुख्य है, क्योंकि वहाँ श्राचरण कराना है, इसलिये लोकप्रशृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग बतलानेपर वह आचरण करता है। तथा द्रव्यानुयोगमें न्यायशास्त्रोंकी पद्धित मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है श्रीर न्यायशास्त्रोंमें निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन श्रनुयोगोंमें मुख्य पद्धित है। श्रीर भी श्रनेक पद्धितसहित व्याख्यान इनमें पाये जाते हैं।

यहाँ कोई कहे—ग्रलंकार, गणित, नीति, न्यायका ज्ञान तो पण्डितोंके होता है; तुच्छबुद्धि समभे नहीं, इसलिये सीधा कथन क्यों नहीं किया ?

उत्तर:—शास्त्र हैं सो मुख्यरूपसे पण्डितों श्रीर चतुरोंके श्रभ्यास करने योग्य हैं; यदि श्रलंकारादि श्राम्नाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे; तथा जो तुच्छ-बुद्धि हैं उनको पण्डित समभा दें, श्रीर जो नहीं समभ सकें तो उन्हें मुँहसे सीघा ही कथन कहें; परन्तु ग्रन्थोंमें सीधा कथन लिखनेसे विशेषबुद्धि जीव उनके श्रभ्यासमें विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिये श्रलंकारादि श्राम्नाय सहित कथन करते हैं। इस प्रकार इन चार श्रनुयोगोंका निरूपण किया।

तथा जैनमतमें बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगोंमें गिभत हैं। तथा व्या-करण, न्याय, छन्द, कोषादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतमें पाये जाते हैं। उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो—

#### [ व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन ]

व्याकरण, न्यायादिकका अभ्यास होनेपर अनुयोगरूप शास्त्रोंका अभ्यास हो सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं।

कोई कहे—भाषारूप सीवा निरूपण करते तो व्याकरणादिका क्या प्रयोजन था?

उत्तरः—भाषा तो अपभ्रंशरूप अगुद्धवाणी है, देश-देशमें भीर-भीर है; वहाँ महन्त पुरुष शास्त्रोंमें ऐसी रचना कैसे करें ? तथा व्याकरण-न्यायादि द्वारा जैसे यथार्थं सूक्ष्म प्रयंका निरूपण होता है वैसा सीधी भाषामें नहीं हो सकता, इसलिये व्याकरणादिकी भ्राम्नायसे वर्णन किया है; सो भ्रपनी बुद्धिके भनुसार थोड़ा-बहुत इनका भ्रभ्यास करके भ्रनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रोंका भ्रभ्यास करना। तथा वैद्यकादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व भ्रीषधादिकसे उपकार भी बने; भ्रथवा जो जीव लोकिक कार्योमें भ्रनुरक्त हैं वे वैद्यकादि चमत्कारसे जैनी होकर पश्चात् सच्चा धर्म प्राप्त करके भ्रपना कल्याण करें—इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है कि—ये भी जैनशास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके भ्रभ्यासमें बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो भ्रीर इनको जाननेसे भ्रपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना होभ्रो; भनुयोगशास्त्रवत् ये शास्त्र बहुत कार्मकारी नहीं हैं; इसलिये इनके भ्रभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है।

प्रश्न:--यदि ऐसा है तो गणधरादिकने इनकी रचना किसलिये की ?

उत्तर:—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत घनवान कदाचित् ग्रल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े घनवाला उन वस्तुभोंका संचय करे तो घन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहे के करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथंचित् ग्रल्पकार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रोंका भी संचय करते हैं, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके ग्रभ्यासमें लगे तो बुद्धि तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रोंका श्रभ्यास कैसे करे ? तथा जैसे—मंदरागी तो पुराणादिमें शृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, परन्तु तौन्न रागी वैसे शृंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बांघेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधरादिक हैं वे वैद्यकादि शास्त्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; परन्तु तीन्न रागी उनके ग्रम्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकर्मको बाँघेंगे—पैसा जानना। इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना।

ग्रब इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:-

### [ प्रयमानुयोगमें दोनकल्पनाका निराकरण ]

कितने ही जीव कहते हैं—प्रथमानुयोगमें श्रृंगारादिक व संग्रामादिकका बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं करवा था, व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं—कथा कहना हो तब तो

सभी अवस्थाओंका कथन करना चाहिये; तथा यदि अलंकारादि द्वारा बढ़ाकर कथनं करते हैं सो पण्डितोंके वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं।

श्रीर यदि तुम कहोगे कि — सम्बन्ध मिलानेको सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किसलिये किया ?

उसका उत्तर यह है कि—परोक्ष कथनको बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भासित नहीं होता। तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पश्चात् सबका त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाये। तथा तुम कहते हो—उसके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ धमंकायं करानेका है, भौर कोई पापी बहाँ पापकार्य करे तो चैत्यालय बनवानेवालेका तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्रो गुरुने पुराणादिमें श्रृंगारादिका वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है नहीं; धमंमें लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापी धमंन करे भौर रागादिक ही बढ़।ये तो श्री गुरुका क्या दोष है ?

यदि तू कहे कि-रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था।

उसका उत्तर यह है—सरागी जीवोंका मन केवल वैराग्यकथनमें नहीं लगता; इसलिये जिस प्रकार बालकको बताशेके आश्रयसे भौषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागीको भोगादि कथनके भ्राश्रयसे धर्ममें रुचि कराते हैं।

यदि तू कहेगा---ऐसा है तो विरागी पुरुषोंको तो ऐसे ग्रन्थोंका ग्रम्यास करना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है— जिनके अन्तरंगमें रागभाव नहीं हैं, उनको श्रृंगारादि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करनेकी पद्धति है।

फिर तू कहेगा—जिनको श्रृंगारादिका कथन सुननेपर रागादि हो धार्ये, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है—जहाँ धर्महोका तो प्रयोजन है धौर जहाँ-तहाँ धर्मका पोषए करते हैं—ऐसे जैन पुराएगादिकमें प्रसंगवश शृंगारादिकका कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा ? वह तो पुराएग सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत रागादि हों; इसलिये उसको भी पुराण सुननेसे थोड़ी-बहुत घमंबुदि हो तो हो ! प्रत्य कार्योंसे तो यह कार्य भवा ही है। तथा कोई कहे-प्रथमानुयोगमें घन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उनसे भपना क्या प्रयोजन सघता है ?

उससे कहते हैं—जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर अपनेको धर्मकी प्रीति विशेष होती है; इसिंखेये प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है।

### [ करणानुयोगमें दोषकन्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव कहते हैं — करणानुयोगमें गुणस्थान, मार्गणादिकका व कमंत्रकृतियोंका कथन किया व त्रिसोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान स्थित कि "यह इस प्रकार है", "यह इस प्रकार है," इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो भक्ति करें, या त्रत-दासादि करें, या आत्मानुभवन करें — इनसे अपना भन्ना हो।

उससे कहते हैं—परमेश्वर तो बीतराय हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं। भक्ति करनेसे कवाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फब होता है। सो करणानुयोगके प्रम्यासमें उससे भी प्रधिक मन्द कवाय हो सकती है, इसलिये इसका फल प्रति उत्तम होता है। तथा व्रत-दानादिक तो कवाय घटानेके बाह्यनिमित्तके साधन हैं भीर करणानुयोगका प्रम्यास करनेपर वहाँ इपयोग लग जाये तब रागादिक दूर होते हैं सो यह अंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। वतादिक घारण करके प्रध्ययनादि करते हैं। तथा प्रात्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परंतु सामान्य प्रनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, भौर नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं, वहाँ करणानुवोगका प्रभ्यास हो तो उस बिचारमें उपयोगको लगाता है। यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है भौर भागामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये यहाँ उपयोग खगाना। जीव कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक करनेका प्रयोगन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादिक करनेका कारण है।

यहाँ कोई कहे - कोई कथन तो ऐसा ही है, परन्तु द्वीप-समुद्रादिकके योखना-दिका निरूपण किया दनमें क्या सिद्धि है ?

उत्तर:—उनको बाववै पर उनवें कुष इष्ट-घविष्ट बुद्धि वहीं होती, इसलिये पूर्वोक्त बिद्धि होती है। फिर वह कहता है—ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पाषाणा-दिकको भी जानते हुए वहाँ इष्ट-मनिष्टपना नहीं मानते, इसलिये वह भी कार्यकारी हुमा!

उत्तर:—सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसीको जाननेका उद्यम नहीं करता; यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिकके अभिप्रायवश वहाँसे उपयोगको छुड़ाना हो चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप-समुदादिकको जानता है, वहाँ उपयोग लगाता है; सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पाषागादिकमें इस लोकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो रागादिक हो आते हैं और द्वीपादिकमें इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं है इसलिये रागादिकका कारण नहीं है। यदि स्वर्गादिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; इसका कारण पुण्यको जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना हो लाभ होगा; तथा द्वीपादिकको जाननेपर यथावत् रचना भासित हो तब अन्यमतादिकका कहा भूठ भासित होनेसे सत्य श्रद्धानी हो और यथावत् रचना जाननेसे अम मिटने पर उपयोगको निर्मलता हो, इसलिये यह अम्यास कार्यकारी है।

तथा कितने ही कहते हैं—करगानुयोगमें कठिवता बहुत है, इसलिये उसके धम्यासमें खेद होता है।

उत्तसे कहते हैं—यदि बस्तु शोघ जावनैमें माये तो वहाँ उपयोग उलकता नहीं है, तथा खानी हुई वस्तुको बारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पापकार्यों उपयोग लग जाता है; इसलिये भपनी बुद्धि भनुसार कठिनतासे भी जिसका भ्रम्यास होता जाने उसका भ्रम्यास करना, तथा जिसका भ्रम्यास हो हो न सके उसका कैसे करे ? तथा तू कहता है—खेद होता है। परन्तु प्रमादी रहनेमें तो धर्म है नहीं। प्रमादसे सुखी रहीं वहाँ तो पाप हो होता है; इसलिये धर्मके भ्रथं उद्यम करना हो योग्य है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका भ्रम्यास करना।

### [ चरणातुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं—चरणानुयोगमें बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है; ग्रपने परिणाम निर्मल होना चाहिये, बाह्यमें चाहे जैसे प्रवर्तों; इसलिये इस उपदेशसे पराङ्मुख रहते हैं।

उनसे कहते हैं— प्रात्मपरिणामोंके और बाह्यप्रवृक्ति निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है; क्योंकि ख्रप्रस्थके कियाएँ परिणाम पूर्वक होती हैं; कदाचित् बिना परिएमम कोई किया होती है, सो परवशतासे होती है; अपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्य करें और कहें कि— "परिणाम इसरूप नहीं है," सो यह अम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं; इसलिये परिणाम मिटानेके अर्थ बाह्य वस्तुका निषेष्र करना समयसारादिमें कहा है; इसलिये रागादिभाव घटनेपर अनुक्रमसे बाह्य ऐसे श्रावक—मुनिधमें होते हैं; अथवा इस प्रकार श्रावक—मुनिधमें ग्रंगीकार करनेपर पाँचवें- खठवें श्रादि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है— ऐसा निरूपण चरणानुयोगमें किया है। तथा यदि बाह्यसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थसिद्धिवासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुणस्थान होता है और गृहस्थ श्रावक मनुष्योंके पंचमगुणस्थान होता है, सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकरादिक गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें? इसलिये यह नियम है कि— बाह्य संयमसाधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; इसलिये वाह्य साधनका विधान जाननेके लिये चरणानुयोगका अभ्यास ग्रवश्य करना चाहिये।

### [ द्रव्यानुयोगमें दोषकम्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि—द्रव्यानुयोगमें वत-संयमादि व्यवहार धर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टिके विषय-भोगादिकको निर्जराका कारण कहा है;—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्द होकर पुण्य छोड़कर पापमें प्रवर्तेगे, इसिलये इनका पढ़ना-सुनना योग्य नहीं है। उमसे कहते हैं—जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि वध्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्द होजा ये तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थोंका अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे कि—जिसे स्वच्छन्द होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छन्द न हो उस प्रकार उपदेश दे। तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी स्वच्छन्द होनेका जहाँ-तहाँ निषेघ करते हैं, इसिलये जो मली माँति उनको सुने वह तो स्वच्छन्द होता नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिप्रायसे कोई स्वच्छन्द हो तो ग्रन्थका तो दोष है नहीं, उस जीवहीका दोष है। तथा यदि झुठे दोषकी कल्पना करके अध्यात्मशास्त्रोंको पढ़ने-सुनने-का निषेघ करें तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो वहाँ है; उसका निषेघ करनेसे तो मोक्षमार्गका निषेघ होता है। जैसे—मेघवर्षा होनेपर बहुतसे जीवोंका कल्याण होता है और किसीको उल्टा नुकपान हो, तो उपकी ग्रुख्यता करके मेघका तो निषेघ नहीं करना; उसी प्रकार समामें

अध्यास्म उपदेश होनेपर बहुतसे जीवोंको मोक्षमार्गकी शाप्ति होती है, परन्तु किसीके छन्टा पाप प्रवर्ते, तो उसकी मुख्यता करके अध्यास्म शास्त्रोंका तो निषेध नहीं करना । तथा अध्या-समप्रन्थोंसे कोई स्वच्छन्द हो, सो वह तो पहले भी मिध्यादृष्टि था, अब भी मिध्यादृष्टि ही रहा । इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी; परन्तु अध्यात्म उपदेश न होनेपर बहुत जीवोंके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवोंका बहुत सुरा होता है, इसलिये अध्यात्म उपदेशका निषेध नहीं करना ।

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि—द्रव्यानुयोगरूप अध्यातम उपदेश है वह उत्कुष्ट है; सो उच्चदशाको प्राप्त हों उनको कार्यकारी है; निचली दशाबालोंको वत-संयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है।

उनसे कहते हैं—जिनमतमें तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर वह होते हैं; वह सम्यक्त इत्रांचित अद्धान होनेपर होता है भीर वह अद्धान द्रव्यानुयोगका अभ्यास करने पर होता है; इसलिये प्रयम द्रव्यानुयोगके अनुसार अद्धान करके सम्यग्दृष्टि हो, पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारण करके वती हो।—इसप्रकार द्रुख्यरूपसे तो निचली दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; गौणरूपसे जिसे मोक्तमार्गकी प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रतादिकका उपदेश देते हैं; इसलिये ऊँची दशावालोंको अध्यातम-अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशावालोंको वहाँ से पराङ्गुख होना योग्य नहीं है।

तथा यदि कहोगे कि — ऊँचे उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोंको मासित नहीं होता।

उसका उत्तर यह है—और तो अनेक प्रकारकी चतुराई जानें और यहाँ मूर्खपना प्रगट करें, वह योग्य नहीं है। अभ्यास करनेसे स्वरूप मलीगाँ ति भासित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा-बहुत भासित हो, परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेका पोषण करें वह तो जिनमार्गका द्वेषी होना है।

तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिये उत्कृष्ट अध्यातम उपदेशकी मुख्यता नहीं करना ।

तो उनसे कहते हैं— यह काल साक्षात् मोक्ष न होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानु-भवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस कालमें मना नहीं है; इसलिये आत्मानुभवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । वही बट्पाहुक्में ( मोक्षपाहुक्में ) कहा है :—

### नज वि तिरयणसुद्धा अप्या शाऊण वंति सुरलोए । क्षीयंतियदेवतं तत्य चुना णिन्युदि वंति ॥ ७७ ॥

नर्थः — नाज भी तिरत्नसे शुद्ध जीव जात्माको ज्याकर स्वर्ग लोकको प्राप्त होते हैं व लौकान्तिकमें देवपना प्राप्त करते हैं; वहाँ से ज्युत होकर मोक्ष जाते हैं। क्षवहुरि...। इसलिये इस कालमें भी द्रज्यानुयोगका उपदेश द्वाख्य चाहिये।

कोई कहता है—द्रन्यात्योगमें अध्यातम शास्त्र हैं, वहाँ स्व-वर मेदविश्वानादिकका उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझमें भी शीध आता है, परन्तु द्रव्य गुण-पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व अन्यमतके कहे तत्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जाननेमें आते हैं; इसिल्वे उनका अभ्यास नहीं करना।

उनसे कहते हैं—सामान्य जाननेसे विशेष जानना बलबान है। व्यॉ-ज्यों विशेष जानता है त्यों-त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासित होता है, श्रद्धान हद होता है, रागादि घटते हैं; इसिलंबे उस अभ्यासमें प्रवर्तना योग्य है।—इसप्रकार चारों अनुयोगोंमें दोष कल्पना करके अभ्याससे पराह्य होना बोग्य नहीं है।

### [ व्याकरण न्याबादि शास्त्रोंके अभ्यासके सम्बन्धमें ]

तथा व्याकरएा—न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा—बहुत भ्रभ्यास करना; क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रोंका ग्रथं भासित नहीं होता। तथा वस्तुका स्वरूप भी इनकी पद्धित जानने पर जैसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित नहीं होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी ग्रभ्यास करना, परन्तु इन्होंमें फँस नहीं जाना; इनका कुछ भ्रम्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रोंके भ्रम्यासमें प्रवर्तना। तथा वैद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमार्गमें कुछ प्रयोजन ही नहीं है; इसलिये किसी व्यवहारधर्मके भ्रभिप्रायसे बिना खेदके इनका भ्रम्यास हो जाये तो उपकारादि करना, पापरूप नहीं प्रवर्तना; भौर इनका भ्रम्यास न हो तो मत होग्रो, कुछ बिगाइ नहीं है। इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना।

<sup>#</sup> यहाँ 'बहुरि' के आगे ३-४ पंक्तियोंका स्थान खरडा प्रतिमें छोड़ा गया है, जिससे बात होता है कि— परिडत प्रवर श्री टोडरमझजी वहाँ कुछ और भी छिखना चाहते थे, किन्तु छिख नहीं सके।

# [ अवेक्षा शानके अभावसे आगममें दिखायी देनेवाले परस्पर विरोधका निराकरण ]

धव, शास्त्रोंमें अपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि अनुयोगोंकी आम्नायके अनुसार जहाँ जिसप्रकार कथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना; अन्य अनुयोगके कथनको अन्य अनुयोगके कथनसे अन्यश्वा जानकर सन्देह नहीं करना। जैसे—कहीं तो निर्मल सम्यग्दृष्टिके ही शंका, कांक्षा, विचिकित्साका अभाव कहा, कहीं भयका ब्राठवें गुणस्थान पर्यन्त, लोभका दसवें पर्वन्त, जुणुप्साका आठवें पर्यन्त सदय कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। सम्यग्दृष्टिके श्रद्धानपूर्वक तीन्न शंकादिकका अभाव हुन्ना है अथवा मुख्यतः सम्यग्दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानुयोगमें सम्यग्दृष्टिके शंकादिकका अभाव कहा है; परन्तु स्वश्वक्तिकी अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान—पर्यन्त पाया जाता है; इस्रलिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है,—इसीप्रकार अन्यत्र जानना। पहले अनुयोगोके उपदेश विधानमें कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि समक्ष लेना।

तथा एक ही अनुयोगमें विवक्षावश अनेकरूप कथन करते हैं। जैसे — करणान्तुयोगमें प्रवादोंका सातवें गुणस्थानमें अभाव कहा, वहाँ कथायादिक प्रमादके भेद कहें; तथा वहीं कथायादिकका सद्भाव दसवें आदि गुणस्थान पर्वन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि यहाँ प्रमादोंमें तो जिन शुभाशुभभावोंके अभिप्राय सहित कथायादिक होते हैं उनका प्रहण है, और सातवें गुणस्थानमें ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसिबये उचका वहाँ अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादिभावोंकी अपेक्षा उन्होंका दसवें आदि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कहा है। तथा चरणानुयोगमें चोरी, परस्त्री आदि सञ्चयसनका स्थाग पहची प्रतिमामें कहा है, तथा वहीं उनका त्याय दूसरी प्रतिमामें कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सप्तव्यसनमें तो चोरी आदि कामें ऐसे प्रहण किये हैं जिनसे दंडादिक पाता है, लोकमें अति निन्दा होती है। तथा बतोंने ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्मसे विरुद्ध होते हैं व किचित् लोकनिंद्य होते हैं— ऐसा धर्म जानना। इसीप्रकार अन्यव जानना।

तथा नाना भावोंकी सापेक्षतासे एक ही भावका ग्रन्य-ग्रन्य प्रकारसे निरूपस करते हैं। जैसे-कहीं तो पहाजदादिकको चारित्रके थेद कहा, कहीं बहाबदादि होनेपर भी द्रव्यलिगीको ग्रसंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यग्ज्ञान सहित महान्नतादिक तो चारित्र हैं ग्रोर ग्रज्ञानपूर्वक न्नतादिक होनेपर भी ग्रसंयमी ही है। तथा जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है ग्रीर बारह प्रकारके तपोंमें भी विनय कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उनकी भी विनय करके घमं मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, ग्रीर घमं पद्धतिसे जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। तथा जिसप्रकार कहीं तो ग्रभिमानकी निन्दा की, ग्रीर कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान कषायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके ग्रथं विनयादि न करे, वह ग्रभिमान तो निद्य ही है ग्रीर निर्लोभपनेसे दीनता ग्रादि न करे वह ग्रभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे—कहीं चतुराईकी निन्दा की, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि माया कषायसे किसीको ठगनेके ग्रथं चतुराई करें वह तो निद्य ही है शोर विवेक सहित यथा सम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा एक ही भावकी कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्दा की हो और कहीं उससे हीन भावकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। जैसे—
किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्दा की हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अशुभक्रियाकी अपेक्षा जानना।—इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा निन्दा की हो वहाँ सर्वथा निन्दा नहीं जानना और किसीकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुए।-दोष जान लेना। इसीप्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा उनका अर्थ समभना।

तथा शास्त्रमें एक ही शब्दका कहीं तो कोई ग्रथं होता है, कहीं कोई ग्रथं होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित ग्रथं जानना। जैसे—मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्दका ग्रथं श्रद्धान है ग्रीर उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका ग्रथं वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका ग्रथं नेत्र हारा देखना मात्र है। तथा जैसे मूक्ष्म ग्रीर बादरका ग्रथं—वस्तुग्रोंके प्रमाणादिक कथनमें छोटे प्रमाणसहित हो उसका नाम सूक्ष्म, ग्रीर बड़े प्रमाणसहित हो उसका नाम बादर—ऐसा होता है। तथा पुद्रगल स्कंषादिक कथनमें इन्द्रियगम्य न हो वह सूक्ष्म,

ग्रीर इन्द्रियगम्य हो वह बादर-एसा ग्रार्थ है। जीवादिकके कथनमें ऋदि ग्रादिके निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म ग्रीर रुके उसका नाम बादर-एसा ग्रार्थ है। वस्त्रादिकके कथनमें महीनका नाम सूक्ष्म ग्रीर मोठेका नाम बादर-एसा ग्रार्थ है। तथा प्रत्यक्ष शब्द गा ग्रांच लोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाण भेदोंमें स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, ग्रात्मानुभवनादिमें ग्रपनेमें श्रवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे-मिथ्यादृष्टिके ग्रज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञानका ग्रभाव नहीं जानना, सम्यग्ज्ञानके ग्रभावसे ग्रज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा शब्दका ग्रांच जहाँ देवादिकके उदीरणा नहीं कही वहाँ तो ग्रन्य निमित्तसे मरण हो उसका नाम उदीरणा है, ग्रीर दस करणोंके कथनमें उदीरणाकरण देवासुके भी कहा है, वहाँ अपरके निषेकोंका द्रव्य उदयावलीमें दिया जाये उसका नाम उदीरणा है। इसीप्रकार श्रन्यत्र यथासम्भव ग्रयं जानना।

तथा एक ही शब्दके पूर्व शब्द जोड़नेसे अनेक प्रकार अर्थ होते हैं व उसी शब्दके श्रनेक शर्थ हैं; वहाँ जैसा सम्भव हो वैसा शर्थ जानना । जैसे — 'जीते' इसका नाम 'जिन' है; परन्तु वर्म पद्धतिमें कर्म शहुको जोते उसका नाम 'जिन' जानना । यहाँ कर्म शत्रु शब्दको पहले जोड़नेसे जो प्रथं होता है वह ग्रहण किया, अन्य बहीं किया। तथा जैसे 'प्राण घारण करे' उसका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवन-मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इन्द्रियादि प्राग्त वारण करे वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका निश्चय भ्रपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राणको घारण करे वह जीव है। तथा जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं वहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। इसप्रकार धनेक भ्रयोंमें जैसा जहां सम्भव हो वैसा भ्रथं वहां जान लेना। तथा कहीं तो भ्रथं भ्रपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ि श्रपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहां रूढि भ्रपेक्षा नामादिक लिखे हों वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहरण नहीं करना; परन्तु उसका जो रूढ़िरूप ग्रर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे-सम्यक्तवादिको धर्म कहा वहाँ तो यह जीवको उत्तम स्थानमें धारण करता है इसलिये इसका नाम सार्थ है, तथा वर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा वहाँ रूढि नाम है, इसका श्रक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तू इस नामकी घारक एक वस्तू है ऐसा अर्थ ग्रहरण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं शब्दका जो अर्थ होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परन्तु वहाँ जो प्रयोजनभूत ग्रर्थ हो वह ग्रहण करना । जैसे - कहीं किसीका धमाव कहा हो, भीर वहाँ किचित् सद्भाव पाया जाये

तो वहां सर्वथा ग्रभाव नहीं ग्रहण करना; किंचित् सद्भावको न गिनकर ग्रभाव कहा है—ऐसा ग्रथं जानना । सम्यग्दृष्टिके रागादिकका ग्रभाव कहा, वहां इसीप्रकार ग्रथं जानना । तथा नोकषायका ग्रथं तो यह है कि "कषायका निषेध," परन्तु यह ग्रथं ग्रहण नहीं करना; यहां तो कोघादि समान यह कषाय नहीं हैं, किंचित् कषाय हैं, इसलिये नोकषाय हैं—ऐसा ग्रथं ग्रहण करना । इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना ।

तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। 
\*समयसार-कल्प्यमें यह कहा है कि—"घोबोके दृष्टान्तवत् परभावके त्यागकी दृष्टि यावत् 
प्रवृत्तिको प्राप्त नहीं हुई तावत् यह अनुभूति प्रगट हुई;'' सो यहाँ यह प्रयोजन है कि 
परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट होती है। लोकमें किसीके आते ही कोई कार्य 
दुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि—"यह आया हो नहीं और यह कार्य हो गया।'' 
ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं कुछ 
प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना। 
ज्ञानार्णवमें ऐसा कहा है—"इस कालमें दो—तीन सत्पुरुष हैं;×'' सो नियमसे इतने ही 
नहीं हैं, परन्तु यहाँ 'धोड़े हैं'' ऐसा प्रयोजन जानना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। इसी 
रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दोंके अर्थ होते हैं, उनको यथासम्भव जानना; 
विपरीत अर्थ नहीं जानना।

तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे—वैद्यक शास्त्रोंमें अनेक औषधियाँ कही हैं, उनको जाने, परन्तु प्रहण उन्हींका करे, जिनसे अपना रोग दूर हो। अपनेको शीतका रोग हो तो उष्ण औषधिका ही ग्रहण करे, शीतल औषधिका ग्रहण न करे, यह औषधि औरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने। उसीप्रकार जैनशास्त्रोंमें अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परन्तु ग्रहण

( जीवाजीव अ० कलश-२६ )

(--ज्ञानार्णव, पृ० ८८)

अवतरित न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टः ।
 अटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभृतिस्तावदाविर्वभूव ।।

प्रज्ञावललप्रवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः ।
 विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।।
 आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं ।
 ये मुक्तेर्वदनेन्दुवीस्त्रणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

उसीका करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाये। अपनेको जो विकार हो उसका निषेध करनैवाले उपदेशको ग्रहण करे, उसके पौषक उपदेशको ग्रहण न करे; यह उपदेश श्रीरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने। यहाँ उदाहरण कहते हैं:--जैसे शास्त्रोंमें कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपनेको व्यवहारका म्राधिक्य हो तो निश्चयपोषक उपदेशका ग्रह्मा करके यथावत् प्रवर्त्ते, भीर भ्रपनेको निश्चयका भाधिक्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते । तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण ग्रात्मज्ञानसे श्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेशहीकी मूख्यता करके मात्मज्ञानका उद्यम न करे, म्रथवा पहले तो निश्चयश्रद्धानके कारण वैराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चय उपदेशहीकी मुख्यता करके विषय-कषायका पोषएा करता है। इसप्रकार विपरीत उपदेश ग्रहएा करनेसे बुरा ही होता है। तथा जैसे झात्मानुशासनमें ऐसा कहा है कि-"'तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है ? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हम्रा ? \* " सो यदि जीव म्राप तो गुगावान हो म्रौर कोई दोष लगता हो वहाँ वह दोष दूर करनेके लिये उस उपदेशको ग्रंगीकार करना । तथा ग्राप तो दोषवान् है ग्रीर इस उपदेशका ग्रहण करके गुगावान् पुरुषोंको नीचा दिखलाये तो बुरा ही होगा। सर्वदोषमय होनेसे तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नहीं है; इसलिये तुभसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा कि-''तू दोषमय ही क्यों नहीं हुग्रा?'' सो यह तो तर्क किया है; कहीं सर्वदोषमय होनेके ग्रर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गूणवानकी किचित दोष होनेपर भी निन्दा है तो सर्व दोप रहित तो सिद्ध हैं; निचली दशामें तो कोई गूण, कोई दोष होता ही है।

यहाँ कोई कहे—ऐसा है तो-''मुनिलिंग धारण करके किंचित् परिग्रह रखें वह भी निगोद जाता है''÷ऐसा षट्पाहुड़में कैंसे कहा है ?

( सूत्रपाहुड़ )

 <sup>\*</sup> हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्वं
 तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
 किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या
 स्वर्भावन्नतु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४० ॥

<sup>÷</sup> जह जायरूबसरिसो तिळतुसिमतं ए। गहदि हत्तेसु।
जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुरा जाइ किमोयं।। १८॥

उत्तर: - ऊँची पदवी भारए करके उस पदमें सम्भवित नहीं हैं ऐसे नौचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेसे महादोष लगता है, श्रीर नीची पदवीमें वहाँ सम्भवित ऐसे गुएए-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहए। करना योग्य नहीं है ऐसा जानना।

तथा 'उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला'में कहा है— "ग्राज्ञानुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है; " परन्तु यह उपदेश वक्ताको ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताग्रोंके ग्रहण करने योग्य है। कदाचित् वक्ता क्रोध करके भी सचा उपदेश दे तो श्रोता ग्रुण ही मानेंगे। इसीप्रकार ग्रन्थत्र जानना।

तथा जैसे—िकसीको अति शीतांग रोग हो उसके प्रथं अति उष्ण रसादिक सौषियां कही हैं; उन सौषियों को जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुःख ही पायेगा। उसीप्रकार किसीके किसी कार्यकी अति मुख्यता हो, उसके प्रथं उसके निषेषका अति खोंचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्यकी मुख्यता न हो व थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। यहाँ उदाहरण—जैसे किसीके शास्त्राम्यासकी अति मुख्यता है और ग्रात्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके प्रथं बहुत शास्त्राम्यासका निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राम्यास नहीं है व थोड़ा शास्त्राम्यास है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राम्यास छोड़ दे और ग्रात्मानुभवमें उपयोग न रहे तब उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके यज्ञ—स्नानादि द्वारा हिंसासे धर्म माननेकी मुख्यता है, उसके ग्रथं—"यदि पृथ्वी उलट जाये तब भी हिंसा करनेसे पृण्यफल नहीं होता;"—ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किचित् हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे ग्रीर हिंसा रहित सामायिकादि धर्ममें उपयोग लगे नहीं तब उसका तो बुरा ही होगा। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा जैसे कोई श्रौषिध गुणकारी है; परन्तु श्रपनेको जब तक उस श्रौषिधसे हित हो तब तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्ण श्रौषिका सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसीप्रकार कोई धर्म कार्य है, परन्तु श्रपनेको जब

<sup>×</sup> रोसोवि खमाकोसो सुचं भासंत जस्सण्धणस्य। उस्सुचोण खमाविय दोस महामोह आवासो॥ १४॥

तक उस धमें कार्यसे हित हो तबतक उसका ग्रह्ण करे; यदि उच्च दशा होनेपर निचली दशा सम्बन्धी धमें के सेवनमें लगे तो उल्टा विकार ही होगा। यहाँ उदाहरण— जैसे पाप मिटाने के धर्ष प्रतिक्रमणादि धमें कार्य कहे हैं, परन्तु ध्रात्मानुभव होनेपर प्रतिक्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; इसीसे 'समयसार' में प्रतिक्रमणादिक को विष कहा है। तथा जैसे धव्रतीको करने योग्य प्रभावनादि धमें कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बौधेगा। व्यापारादि ध्रारम्भ छोड़कर चैत्यालयादि कार्यों का ध्रिकारी हो यह कैसे बनैगा?—इसीप्रकार ध्रन्यत्र भी जानना।

तथा जैसे—पाकादिक श्रीषियाँ पृष्टिकारी हैं, परन्तु ज्वरवान् उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो; उसीप्रकार ऊँचा धर्म बहुत भला है, परन्तु अपने विकारभाव दूर न हों भीर ऊँचे धर्मका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण — जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो भीर निविकल्प दशाको अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; तथा भोजनादि विषयोंमें श्रासक्त हो भौर आरम्भ-त्यागादि धर्मको श्रंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापारादि करनेका विकार तो छूढ़े नहीं और त्यागके भेषरूप धर्म श्रंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

इसीप्रकार ग्रौर भी सच्चे विचारसे उपदेशको यथार्थ जानकर ग्रंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहैं; ग्रपनेको सम्यग्ज्ञान होनेपर स्वयंहीको यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत् नहीं कहे जाते; इसलिये उपदेश तो एक ही अर्थकी मुख्यतासहित होता है। तथा जिस अर्थका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसीकी मुख्यता है; दूसरे अर्थकी वहीं मुख्यता करे तो दोनों उपदेश हक नहीं होंगे; इसलिये उपदेशमें एक अर्थको हढ़ करे, परन्तु सर्व जिनमतका चिह्न स्याद्वाद है, ग्रौर "स्यात्" पदका अर्थ "कर्थाचत्" है; इसलिये जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेशके अर्थको जानकर वहाँ इतना विचार करना कि—यह उपदेश किसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीवको कार्यकारी है?—इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पश्चात् अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिसप्रकार अपनेको कार्यकारी हो उसे उसीप्रकार आप अंगीकार करे और जो उपदेश जानने योग्य ही हो, तो उसे यथार्थ जान ले। इसप्रकार उपदेशके फलको प्राप्त करे।

यहाँ कोई कहे -- जो तुच्छबुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे?

उत्तर:—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समसे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-नुकसानका ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये। उसीप्रकार विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समसे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहण करे, परन्तु मुसे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है—इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिये। सो कार्य तो इतना है कि—यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समस्ता योग्य नहीं है।—इस प्रकार स्याद्धाददृष्ट सहित जैनशास्त्रोंका अस्यास करनेसे अपना कल्याण होता है।

यहाँ कोई प्रश्न करे—जहाँ अन्य-ग्रन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्याद्वाद संभव है; परन्तु एक हो प्रकारसे शास्त्रोंमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें ? जैसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थं करके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं; करएगानुयोगमें छह महीना ग्राठ समयमें छह सौ ग्राठ जीव मोक्ष जाते हैं—ऐसा नियम कहा है। प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि—देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ हो मनुष्यादि पर्यायोंमें उत्पन्न होते हैं। करएगानुयोगमें देवकी ग्रायु सागरोप्रमाएग ग्रोर देवांगनाकी ग्रायु पल्योप्रमाएग कही है। इत्यादि विधि कैसे मिखती है ?

उत्तर:—करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, स्रौर स्रन्य सनुयोगोंमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानुयोगका कथन तो जिसप्रकार किया है उसीप्रकार है; स्रौरोंके कथनकी जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि—एक ही कालमें इतने मोक्ष नहीं गये हैं, परन्तु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर ग्रागे-पीछे मोक्ष गये। इसप्रकार प्रथमानुयोग ग्रौर करणानुयोगका विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने चयकर बीचमें श्रन्य पर्याय घारण कीं, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए; इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है। इसीप्रकार श्रन्यत्र विधि मिला लेना।

फिर प्रश्न है कि—इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें जन्म कहा, तथा रामचन्द्रा- दिककी कथा ग्रन्य-ग्रन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि । एकेन्द्रियादिकको कहीं सासादन गुरास्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी ?

उत्तर:—इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदोषसे हुए हैं। इस कालमें प्रत्यक्षज्ञानी व बहुश्रुतोंका तो ग्रभाव हुग्रा ग्रोर भल्पबुद्धि ग्रन्थ करनेके श्रष्ठिकारी हुए; उनको भ्रमसे कोई ग्रथं अन्यथा भासित हुग्रा उसको ऐसे लिखा; श्रथवा इस कालमें कितने ही जैनमतमें भी कषायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इसप्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनशास्त्रोमें विरोध भासित होने लगा। जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि—यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं ऐसा विचार करके बड़े प्राचार्यादिकोंका कहा हुग्रा कथन प्रमाण करना। तथा जिनमतके बहुत शास्त्र हैं उनकी ग्राम्नाय मिलाना। जो कथन परम्परा ग्राम्नायसे मिलें उस कथनको प्रमाण करना। इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-ग्रसत्यका निर्णय न हो सके तो ''जैसे केवलीको भासित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं'' ऐसा मान लेना; क्योंकि देवादिकका व तत्त्वोंका निर्धार हुए बिना तो मोक्षमार्ग होता नहीं है। उनका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिये कोई उनका स्वरूप विरद्ध कहे तो ग्रापहोंको भासित हो जायेगा। तथा ग्रन्य कथनका निर्धार न हो या संशयादि रहें, या ग्रन्यथा भी जानपना हो जाये ग्रीर केवलीका कहा प्रमाण है—ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्गमें विघ्न नहीं है, ऐसा जानना।

यहाँ कोई तर्क करे कि - जैसे नानाप्रकारके कथन जिनमतमें कहे हैं वैसे श्रन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैं। सो अपने मतके कथनका तो तुमने जिस-तिसप्रकार स्थापन किया श्रीर श्रन्यमतमें ऐसे कथनको तुम दोष खगाते हो; यह तो तुम्हें राग-द्वेष है।

समाघान:—कथन तो नानाप्रकारके हों और एक ही प्रयोजनका पोषण करें, तो कोई दोष है नहीं; परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका और कहीं किसी प्रयोजनका पोषण करें तो दोष ही है। अब, जिनमतमें तो एक रागादि मिटानेका प्रयोजन है; इसलिये कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि करानेके प्रयोजनका पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटानेके प्रयोजनका पोषण किया है, परन्तु रागादि बढ़ानेका प्रयोजन कहीं नहीं है, इसलिये जिनमतका सर्व कथन निर्दोष है। और अन्यमतमें कहीं रागादि मिटानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं; इसीप्रकार ग्रन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते हैं इसिलये ग्रन्यमतका कथन सदोष है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोषए। करनेवाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है ग्रोर ग्रन्य-ग्रन्य प्रयोजनका पोषए। करनेवाली बात करे उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्न ग्रपेक्षा सहित हैं. वहाँ दोष नहीं है। ग्रन्यमतमें एक ही ग्रपेक्षा सहित ग्रन्य-ग्रन्य कथन करते हैं वहाँ दोष है। जैसे—जिनदेवके वीतरागभाव है ग्रीर समवसरणादि विभूति भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं। समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं, इसिलये दोनों बातें सम्भवित हैं। ग्रीर ग्रन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं तथा उसीके द्वारा किये गये काम-क्रोधादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक ग्रात्माको ही वीतरागपना ग्रीर काम-क्रोधादिभाव किसे सम्भवित हैं? इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा कालदोषसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका स्रतिशय इतना है कि—प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भी हो, परन्तु नगरमें जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है; श्राज भी होते दिखायी देते हैं।

तथा अन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलाते हैं, परन्तु उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं, "पुत्र बिना गित नहीं होती," सो दोनों सच्चे कैसे हों ? ऐसे कथन वहाँ बहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणिवरुद्ध कथन पाये जाते हैं। जैसे—"मुखमें वीर्य गिरनेसे मछलीके पुत्र हुआ," सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, और अनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादिककी भूल माने तो वे कैसे भूलेंगे ? और विरुद्ध कथन माननेमें नहीं आता; इसिलये उनके मतमें दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

वहाँ प्रथमानुयोगादिकका भ्रम्यास करना। पहले इसका भ्रम्यास करना, फिर इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्तु भ्रपने परिणामोंकी भ्रवस्था देखकर जिसके भ्रम्याससे भ्रपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका भ्रम्यास करना। भ्रथवा कभी किसी शास्त्रका अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्रका अभ्यास करे। तथा जैसे—रोजनामचेमें तो अनेक रकमें जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी खातेमें ठीक खतौनी करे तो लेने-देनेका निश्चय हो, उसीप्रकार शास्त्रोंमें तो अनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है, उसे सम्यकानमें यथार्थ प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-अहितका निश्चय हो। इसलिये स्यात्पदकी सापेक्षता सहित सम्यकान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमार्गमें पहला उपाय आगमज्ञान कहा है; आगमज्ञान बिना धर्मका साधन नहीं हो सकता; इसलिये तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगमका अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें उपदेशस्बरूप-प्रतिपादक आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ।





दोहा

शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप। विघन विनाशक सुखकरन, नमीं शुद्ध शिवभूप।। १।।

ग्रब, मोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं—प्रथम मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो मिध्यादर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया। उन्हें तो दुःखरूप, दुःखका कारण जानकर हैय मानकर उनका त्याग करना; तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बतलाया उसे जानकर उपदेशको यथार्थ समक्षना। ग्रब, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुखरूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मानकर ग्रंगीकार करना; क्योंकि ग्रात्माका हित मोक्ष ही है; उसीका उपाय ग्रात्माका कर्तंत्व्य है; इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं। वहाँ ग्रात्माका हित मोक्ष ही है, ग्रन्य नहीं, ऐसा निश्चय किसप्रकार होता है सो कहते हैं—

### [ आत्माका हित मोभ ही है ]

श्रात्माके नानाप्रकार गुण-पर्यायरूप श्रवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें श्रन्य तो कोई श्रवस्था हो, श्रात्माका कुछ बिगाड़-सुधार नहीं है; एक दु:ख-सुख श्रवस्थासे बिगाड़-सुधार है। यहाँ कुछ हेतु-दृष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। लोकमें जितने श्रात्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि—दु:ख न हो, सुख हो; तथा श्रन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजनसहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके 'निमित्तसे' दु:ख होता जानें उनको दूर करनेका उपाय करते हैं श्रोर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनेका उपाय करते हैं। तथा संकोच-विस्तार श्रादि श्रवस्था भी श्रात्माके ही होती है व श्रनेक

परद्रव्योंका भी संयोग मिलता है, परन्तु जिनसे सुख-दुःख होता न जाने, उनके दूर करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। सो यहाँ भारमद्रव्यका पैसा ही स्वभाव जानना । भीर तो सर्व भवस्थाभोंको सह सकता है एक दु:खको नहीं सह सकता। परवशतासे दुःख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परन्त्र स्ववशतासे तो किचित् भी दु:खको सहन नहीं करता। तथा संकोच-विस्तारादि प्रवस्था जैसी हो वैसी होग्रो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है, वहाँ स्वभावमें तर्क नहीं है। श्रात्माका ऐसा ही स्वभाव जानना । देखो, दु:खी हो तब सोना चाहता है; वहाँ सोनेमें ज्ञानादिक मन्द हो जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दु:खको दूर करना चाहता है व मरना चाहता है। वहाँ मरनैमें ग्रपना न श मानता है, परन्तु ग्रपना ग्रस्तित्व लोकर भी दु:ल दूर करना चाहता है; इसलिये एक दु:लरूप पर्यायका झभाव करना ही इसका कर्तव्य है। तथा दु:ख न हो वही सुख है; क्योंकि माकुलतालक्षणसहित दु:ख, उसका अभाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य किसी सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके अन्तरंगमें भाकुलता है वह दु:खी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषायभाव होनेपर होती है, क्योंकि रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योंको अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे भीर वे द्रव्य भ्रन्यप्रकार परिणमित हों, तब इसके भाकुलता होती है। वहाँ या तो भपने रागादि दूर हों, या श्राप चाहे उसीप्रकार सर्वेद्रव्य परिणमित हों तो श्राकुलता मिठै; परन्तू सर्वद्रव्य तो इसके भ्राधीन नहीं हैं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी ग्राकुलता सर्वेषा दूर नहीं होती; सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हों, ग्रन्यथा न हों, तब यह निराकुल रहे; परन्तु यह तो हो ही नहीं सकता; क्योंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है; इसलिये अपने रागादिभाव द्र होनेपर निराकुलता हो; सो यह कार्य बन सकता है; क्योंकि रागादिकभाव म्रात्माके स्वभावभाव तो हैं नहीं, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तसे हुए हैं, श्रीर वह निमित्त मोहकर्मका उदय है; उसका भ्रभाव होनेपर सर्व रागादिक विलय हो जायें तब भ्राकुलताका नाश होनैपर दु:ख दूर हो, सुखकी प्राप्ति हो । इसलिये मोहकर्मका नाश हितकारी है ।

तथा उस आकुलताका सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे ज्ञान-दर्शन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते, इसलिये इसको देखने-जाननेकी धाकुलता होती है, धथवा यथायं सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव नहीं जानता तब रागादिकप होकर प्रवर्तता है, वहाँ धाकुलता होती है।

तथा ग्रंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब ग्राकुलता होती है; उनका उदय है वह मोहका उदय होनेपर ग्राकुलताको सहकारी कारण है; मोहके उदयका नाश होनेपर उनका बल नहीं है; ग्रन्तर्मुहूर्त कालमें ग्रपने ग्राप नाशको प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तब प्रगटरूप निराकुलदशा भासित होती है; वहाँ केवलज्ञानी भगवान ग्रनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहे जाते हैं।

तथा ग्रघाति कर्मोंके उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहीं मोहकर्मका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग ग्राकुलताको बाह्य सहकारी कारण है। ग्रन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों और बाह्य ग्रघाति कर्मोंके उदयसे रागादिकको कारण शरीरादिकका संयोग हो तब ग्राकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका नाश होनेपर भी ग्रघाति कर्मका उदय रहता है वह कुछ भी श्राकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता; परन्तु पूर्वमें श्राकुलताका सहकारी कारण था, इसलिये ग्रघाति कर्मका भी नाश ग्रात्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होनैपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिये इनके नाशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनेपर यह कर्म ग्रपने ग्राप थोड़े ही कालमें सर्वनाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसप्रकार सर्व कर्मोंका नाश होना ग्रात्माका हित है। तथा सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है; इसलिये ग्रात्माका हित एक मोक्ष ही है, ग्रीर कुछ नहीं—ऐसा निश्चय करना।

यहाँ कोई कहे—संसारदशामें पुण्यकर्मका उदय होनेपर भी जीव सुखी होता है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते हैं ?

### [ सांसारिक सुख परमार्थतः दुःख ही है ]

समाधान: संसारदशामें सुख तो सर्वथा है ही नहीं; दु:ख ही है; परन्तु किसीके कभी बहुत दु ख होता है, किसीके कभी थोड़ा दु:ख होता है। सो पूर्वमें बहुत दु.ख था व ग्रन्य जीवोंके बहुत दु:ख पाया जाता है, उस श्रपेक्षासे थोड़े दु:खवालेको सुखी कहते हैं; तथा उसी ग्रमिप्रायसे थोड़े दु:खवाला ग्रपनेको सुखी मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दु:ख सदाकाल रहता हो तो छसे भी हितरूप ठहरायें; सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्यका उदय रहता है ग्रीर वहाँ थोड़ा दु:ख होता है, पश्चात् बहुत दु:ख हो जाता है; इसलिये संसारग्रवस्था हितरूप नहीं है। जैसे किसीको

विषमज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तब वह अपनेको अच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं— अच्छा है; परन्तु परमार्थसे जबतक ज्वरका सद्भाव है तबतक अच्छा नहीं है। उसीप्रकार संसारीको मोहका उदय है; उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपनेको सुखी मानता है। लोग भी कहते हैं— सुखी है; परन्तु परमार्थसे जबतक मोहका सद्भाव है तबतक सुख नहीं है। तथा सुनो, संसारदशामें भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दु:ख नाम पाता है; कहीं बाह्य-सामग्रीसे सुख-दु:ख नहीं है। जैसे— किसी दिरद्रीके किचित् धनकी प्राप्ति हुई; वहाँ कुछ आकुलता घटनेसे उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपनेको सुखी मानता है; तथा किसी बहुत धनवानको किचित् धनकी हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़नेसे उसे दु:खी कहते हैं और वह भी अपनेको सुखी मानता है; तथा किसी बहुत धनवानको किचित् धनकी हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़नेसे उसे दु:खी कहते हैं और वह भी अपनेको दु:खी मानता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना।

तथा आकुलता घटना-बढ़ना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नहीं है। कषाय-भावोंके घटने-बढ़नेके स्रनुसार है। जैसे-किसीके थोड़ा धन है स्रीर उसे सन्तोष है, तो उसे ब्राकुलता थोड़ी है; तथा किसीके बहुत धन है बीर उसके तृष्णा है, तो उसे म्राकुलता बहुत है। तथा किसीको किसीने बहुत बुरा कहा भीर उसे कोघ नहीं हुमा तो उसको माकुलता नहीं होती, भ्रीर थोड़ी बातें कहनेसे ही कोध हो भ्राये तो उसको भ्राकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गायको बछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परन्तु मोह बहुत है, इसलिये उसकी रक्षा करनेकी बहुत ब्राकुलता होती है; तथा सुभट (योद्धा) के शरीरादिकसे बहुत कार्य सधते हैं, परन्तु रणमें मानादिकके कारण शरीरादिकसे मोह घटजाये, तब मरनेकी भी थोड़ी भाकुलता होती है; इसलिये ऐसा जानना कि — संसार भ्रवस्थामें भी श्राकुलता घटने-बढ़नेसे ही सुख दु:ख माने जाते हैं। तथा आकुलताका घटना-बढ़ना रागादिक कषाय घटने-बढ़नेके अनुसार है। तथा परद्रव्यरूप बाह्यसामग्रीके श्रनुसार सुख-दुःख नहीं है। कषायसे इसके इच्छा उत्पन्न हो श्रीर इसकी इच्छा ब्रनुसार बाह्यसामग्री मिले, तब इसके कुछ कवायका उपशमन होनेसे श्राकुलता घटती है तब सुख मानता है श्रीर इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़नेसे आकुलता बढ़ती है श्रीर दुःख मानता है। सो है तो इसप्रकार, परन्तु यह जानता है कि मुक्ते परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दु:ख होते हैं। ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार भ्रवस्थामें किंचित् कषाय घटनेसे सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहां सर्वथा कषाय दूर होनेपर व कषायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होने से अनन्त सुख प्राप्त होता है— ऐसी मोक्ष अवस्थाकों कैसे हित न मानें? तथा संसार अवस्थामें छच्चपदको प्राप्त करे तो भो या तो विषयसामग्री मिलानेकी आकुलता होती है, या विषय सेवनकी आकुलता होती है या अपनेको अन्य किसी कोधादि कषायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेकी आकुलता होती है; कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता; अभिप्रायमें तो अनेक प्रकारकी आकुलता बनी ही रहती है। और कोई आकुलता मिटानेके बाह्य उपाय करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो जाये तो तत्काल अन्य आकुलता मिटानेके उपायमें लगता है। इसप्रकार आकुलता मिटानेकी आकुलता निरन्तर बनी रहती है। यदि ऐसो आकुलता न रहे तो वह नयेनये विषयसेवनादि कार्योमें किसलिये प्रवर्तता है? इसलिये संसार अवस्थामें पुण्यके उदयसे इन्द्र—अहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दु:खी ही रहता है। इसलिये संसार अवस्था हितकारी नहीं है।

तथा मोक्षग्रवस्थामें किसी भी प्रकारकी ग्राकुलता नहीं रही, इसलिये ग्राकुलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरसंसे सुखी रहते हैं, इसलिये मोक्षग्रवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार ग्रवस्थाके दु:खका ग्रीर मोक्षग्रवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके ग्रथं किया है। उसे भी विचार कर मोक्षको हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना। सर्व उपदेशका ताल्पर्य इतना है।

यहाँ प्रश्न है कि—मोक्षका उपाय काललिक्ष ग्राने पर भवितव्यानुसार बनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर बनता है या ग्रपने पुरुषार्थसे उद्यम करने पर बनता है सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किसलिये देते हो? भौर पुरुषार्थसे बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या?

## [ पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ]

समाधान: एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्षका उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण वहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है; जिस कालर्में कार्य बनता है वही काललब्धि धौर जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्मके उपशमादिक हैं वह पुद्रगलकी शक्ति है, उसका मात्मा कत्तीहर्त्ती नहीं है। तथा पुरुषार्थसे उद्यम करते हैं सो यह आत्माका कार्य है; इसलिये मात्माको पुरुषार्थसे उद्यम करनेका उपदेश देते हैं। वहाँ यह मात्मा जिस कारणसे कार्यसिद्धि धवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ तो अन्य कारण मिसते ही मिलते हैं भीर कार्यकी भी सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो भथवा नहीं भी हो, उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ भ्रन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धि होती है, न मिलें तो सिद्धि नहीं होती । सो जिनमतमें जो मोक्षका छपाय कहा है इससे मोक्ष होता ही होता है; इसलिये जो जीव पूरुषार्थसे जिनेश्वरके छपदेशानुसार मोक्षका उपाय करता है उसके काललब्धि व होनहार भी हुए भीर कर्मके उपशमादि हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है; इसलिये जो पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं--एसा निश्चय करता, भीर उसको भ्रवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है। तथा जो जीव पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसके काललब्धि व होनहार भी नहीं भीर कर्मके उपशमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता; इसलिये जो पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते-ऐसा निश्चय करना, भीर उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। तथा तु कहता है— 'उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या ?' उसका कारण यही है कि - जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं, वे मोक्षका उपाय कर सकते हैं, भीर जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्षका उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुषार्थं करे वैसा लयता है।

फिर प्रश्न है कि—द्रव्यलिंगी मुनि मोक्षके झर्यं गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरणादि करता है, वहाँ पुरुषार्यं तो किया, कार्यं सिद्ध नहीं हुझा; इसलिये पुरुषार्यं करनेसे तो कुछ सिद्धि नहीं है ?

## [ द्रव्यिलंगीके मोभोपयोगी पुरुषार्थका अभाव ]

समाधानः — ग्रन्यथा पुरुषार्थंसे फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनमें ग्रनुरागी होकर प्रवर्ते उसका फल शास्त्रमें तो शुभवन्ध कहा है, भीर यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा ? यह तो भ्रम है।

फिर प्रश्न है कि - भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर:—सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे, तो भ्रमका कारण जो मोहकर्म, उसके भी उपशमादि हों तब भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामोंकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति—ग्रनुभाग घटते हैं।

फिर प्रश्न है कि—निर्णय करनेमें उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है?

समाधान.—एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो कर्महीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई है; जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है; परन्तु यह भ्रन्य निर्णय करनेमें उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो यह तो इसीका दोष है, कर्मका तो कुछ प्रयोजन नहीं है।

फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चारित्रका घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

उत्तर:—तस्विनिर्णय करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोष है। तथा पुरुषार्थसे तस्विनिर्णयमें उपयोग लगाये तब स्वयमेव ही मोहका श्रभाव होनेपर सम्यक्तवादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थं बनता है; इसिलये मुख्यतासे तो तस्विनिर्णयमें उपयोग लगानेका पुरुषार्थं करना; तथा उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषार्थं करानेके अर्थं दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थंसे मोक्षके उपायका पुरुषार्थं अपनेग्राप सिद्ध होगा। श्रीर तत्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कर्मका दोप है नहीं, तेरा ही दोष है, परन्तु तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है श्रीर अपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो जिन श्राज्ञा माने तो ऐसी श्रनीति सम्भव नहीं है; तुक्के विषयकषाय हुप ही रहना है, इसिलये कूठ बोलता है। मोक्षकी सच्ची श्रीमलाषा हो तो ऐसी युक्ति किसिलये बनाये? सांसारिक कार्योंमें श्रपने पुरुषार्थंसे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थंसे उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थं सो बैठा; इसिलये जानते हैं कि मोक्षको देखादेखी उत्कृष्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे यह श्रसंभव है।

यहाँ प्रश्न है कि --- तुमने कहा सो सत्य; परन्तु द्रव्यकमंके उदयसे भावकमं होता है, भावकमंसे द्रव्यकमंका बन्ध होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकमं होता है; --- इसी प्रकार ग्रनादिसे परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे हो ?

## [ द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परम्परामें पुरुषार्थके न होनेका खंडन ]

समाधान:-- कर्मका बन्ध व उदय सदाकाल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है; परन्तु परिएामोंके निमित्तसे पूर्वबद्ध कर्मके भी उत्कर्षण-प्रपक्षण-संक्रमणादि होनेसे उनकी शक्ति हीनाधिक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द-तीव होता है। उनके निमित्तसे नवीन बन्ध भी मन्द-तीव होता है; इसलिये संसारी जीवोंको कर्मोदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रगट होते हैं, कभी थोड़े प्रगट होते हैं। कभी रागादिक मन्द होते हैं कभो तीव होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वहाँ कदाचित् संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करनेकी शक्ति हई। तथा इसके कभी तीव रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं; वहाँ रागादिकका तीव उदय होनेसे तो विषयकषायादिकके कार्योंमें ही प्रवृत्ति होती है; रागादिकका मन्द उदय होनेसे बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बने भीर स्वयं पूरुषार्थ करके उन उपदेशादिकमें उपयोगको लगाये तो धर्मकायौँमें प्रवृत्ति हो, धौर निमित्त न बने व स्वयं पूरुषार्थं न करे तो अन्य कार्योंमें ही प्रवर्ते; परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवर्ते । ऐसे अवसरमें उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित जो एकेन्द्रियादिक हैं, उनके तो उपदेश समभनेका ज्ञान ही नहीं है; श्रीर तीव रागादिसहित जीवोंका उपयोग उप-देशमें लगता नहीं है: इसलिये जो जीव विचारशक्तिसहित हों, तथा जिनके रागादि मन्द हों उन्हें उपदेशके निमित्तसे धर्मकी प्राप्ति हो जाये तो उनका भला हो; तथा इसी ग्रवसरमें पूरुषार्थं कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो घर्मकार्यं करनेमें समर्थ हो नहीं हैं, कैसे पुरुषार्थं करें ? ग्रीर तीव्रकषायी पुरुषार्थं करे तो वह पापहीका करे, धर्मकार्यका पुरुषार्थ हो नहीं सकता; इसलिये जो विचारशक्तिसहित हो भीर जिसके रागादिक मन्द हों वह जीव पुरुषार्थंसे उपदेशादिकके निमित्तसे तत्त्वनिर्णयादिमें उपयोग लगाये तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। यदि इस अवसरमें भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादसे काल गँवाये, या तो मन्दरागादि सहित विषयकषायोंके कार्योंमें ही प्रवर्ते या व्यवहारघर्मकार्योंमें प्रवर्ते, तब भवसर तो चला जायेगा भौर संसारमें ही भ्रमण होगा।

तथा इस धवसरमें जो जीव पुरुषार्थंसे तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग लगानेका भ्रम्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोंकी शक्ति हीन होगी, कुछ कालमें अपने भाप दर्शनमोहका उपशम होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत प्रतीति भायेगी । सो इसका तो कत्तंव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है; इसीसे दर्शनमीहका उपशम तो स्वयमेव होता है; उसमें जीवका कर्त्तव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्दर्शन होता है श्रोर सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धान तो यह हुग्रा कि—मैं श्रात्मा हूँ, मुभे रागा-दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं। वहाँ तीव उदय हो तब तो विषयादिमें प्रवर्तता है श्रीर मन्द उदय हो तब अपने पूरुषार्थसे धर्मकार्यों व वैरा-ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; — ऐसा होनेपर देशचारित्र व सकलचारित्र ग्रंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता है। तथा चारित्रको धारए। करके ग्रपने पुरुषार्थसे धर्ममें परिएातिको बढ़ाये वहाँ विश्वदतासे कर्मको शक्ति हीन होती है, उससे विश्वदता बढ़ती है भौर उससे अधिक कर्म-की शक्ति हीन होती है। इस प्रकार क्रमसे मोहका नाश करे तब सर्वया परिलाम विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरए।दिका नाश हो तब केवलज्ञान प्रगट होता दै। पश्चात् वहाँ बिना उपाय ग्रघाति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करता है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त बनै घीर अपना पूरुवार्थ करे तो कर्मका नाश होता है।

तया जब कर्मका उदय तीव्र हो तब पुरुषायं नहीं होसकता; ऊपरके गुण-स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसो होनहार हो वैसा होता है; परन्तु बहाँ मन्द उदय हो और पुरुषायं होसके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना—सावधान होकर भ्रपना कायं करना। जैसे—कोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा बह रहा है; वहाँ पानीका जोर हो तब तो उसका पुरुषायं कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। और पानीका जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुप यं करके निकले तो निकल भायेगा। उसीको निकलनेकी शिक्षा देते हैं। और न निकले तो घोरे-घोरे बहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता चला जायेगा। उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोंका तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, अपदेश भी कार्यकारी नहीं, और कर्मका मन्द उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसीको मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं। भीर मोक्षमार्गमें प्रवर्तन नहीं करे तो किचित् विश्वद्धता पाकर फिर तीव्र उदय भाने पर निवोदादि पर्यायको प्राप्त करेगा; इसलिये धवसर

चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकारसे अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसिलये श्रीगुरु दयालु होकर मोक्षमार्गका उपदेश दें, उसमें भव्यबोवोंको प्रवृत्ति करना । ग्रव, मोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं।

## [ मोक्षमार्गका स्वरूप ]

जिनके निमित्तसे ग्रात्मा ग्रशुद्ध दशाको घारए। करके दु:खी हग्रा-ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्माकी सर्व प्रकार शुद्ध श्रव-स्थाका होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय-कारए उसे मोक्षमार्ग जानना। वहाँ कारण तो भ्रनेक प्रकारके होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो; जैसे-मुनिलिंग धारण किये बिना तो मोक्ष नहीं होता; परन्तु मुनिलिंग घारण करने पर मोक्ष होता भी है भौर नहीं भी होता। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि-मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परन्तु किसीके बिना हुये भी कार्यसिद्धि होता है। जैसे-अनशनादि बाह्यतपका साधन करनेपर मूख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं; परन्तू भरतादिकके बाह्य तप किये बिना ही मोक्षकी प्राप्ति हुई। तथा कितने ही कारए। ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्य-सिद्धि होती ही होती है ग्रौर जिनके न होनेपर सर्वथा कार्यसिद्धि नहीं होती। जैसे-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, स्रौर उसके न होनेपर सर्वथा मोक्ष नहीं होता । - ऐसे यह कारण कहे, उनमें अतिशय पूर्वक नियमसे मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका एकीभाव सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्रमें एक भी न हो तो मोक्षमार्ग नहीं होता। वही "सुत्रमें" कहा है-

### सम्यण्दर्भनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टीकामें कहा है कि—यहाँ 'मोक्षमार्गः'' ऐसा एक वचन कहा उसका मर्थ यह है कि—तीनों मिलनेपर एक मोक्षमार्ग है, भ्रलग-भ्रलग तीन मार्ग नहीं हैं।

यहाँ प्रश्न है कि — असंयत सम्यग्दृष्टिके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्षमार्ग हुन्ना है या नहीं हुआ है ?

समाधान:—मोक्षमार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुग्रा; इसलिये उपचारसे इसके मोक्षमार्ग हुग्रा भी कहते हैं; परमार्थसे सम्यक्चारित्र होनेपर ही मोक्षमार्ग होता

है। जैसे किसी पुरुषको किसी नगर चलनेका निश्चय हुग्रा; इसिलिये उसको व्यवहारसे ऐसा भी कहते हैं कि "यह उस नगरको चला है;" परमार्थसे मार्गमें गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयतसम्यग्दृष्टिको वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान हुग्रा, इसिलये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं, परमार्थसे वीतरागभावरूप परिएमित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा। तथा "प्रवचनसार" में भी तीनोंकी एकाग्रता होने पर ही मोक्षमार्ग कहा है; इसिलये यह जानना कि—तत्त्वश्रद्धान—ज्ञान बिना तो रागादि घटानेसे मोक्षमार्ग नहीं है श्रीर रागादि घटाये बिना तत्त्वश्रद्धान—ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग नहीं है। तीनों मिलनेपर साक्षात् मोक्षमार्ग होता है।

### [ लक्षण और उसके दोष ]

ग्रव, इनका निर्देश, लक्षणनिर्देश ग्रौर परीक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं। वहाँ "सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग हैं"—ऐसा नाममात्र कथन वह तो 'निर्देश' जानना। तथा ग्रतिव्याप्ति, ग्रव्याप्ति, ग्रसम्भवपनेसे रहित हो ग्रौर जिससे इनको पहिचाना जाये सो 'लक्षण' जानना; उसका जो निर्देश ग्रर्थात् निरूपण सो 'लक्षणानिर्देश' जानना। वहाँ जिसको पहिचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवा ग्रौरका नाम ग्रलक्ष्य है। सो लक्ष्य व ग्रलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ ग्रतिव्याप्तिपना जानना। जैसे ग्रात्माका लक्षण 'ग्रमूर्त्तत्व' कहा। सो ग्रमूर्तत्वलक्षण लक्ष्य जो ग्रात्मा है उसमें भी पाया जाता है ग्रौर ग्रलक्ष्य जो ग्राका शादिक हैं उनमें भी पाया जाता है; इसलिये यह 'ग्रतिव्याप्त' लक्षण है। इसके द्वारा ग्रात्माको पहिचाननेसे ग्राकाशादिक भी ग्रात्मा हो जायेंगे यह दोष लगेगा।

तथा जो किसी लक्ष्यमें तो हो ग्रीर किसीमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशमें पाया जाये—ऐसा लक्ष्या जहाँ कहा जाये वहाँ भ्रव्याप्तिपना जानना । जैसे—भ्रात्माका लक्ष्या केवलज्ञानादिक कहा जाये । सो केवलज्ञान किसी ग्राह्मामें तो पाया जाता है किसीमें नहीं पाया जाता, इसलिये यह "भ्रव्याप्त" लक्ष्मण है; इसके द्वारा ग्रात्माको पहिचाननेसे ग्रल्पज्ञानी ग्राह्मा नहीं होगा; यह दोष लगेगा ।

तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये—ऐसा लक्ष्मण जहाँ कहा जाये; वहाँ ध्रसम्भवपना जानना। जैसे-ध्रात्माका लक्ष्मण जड़पना कहा जाये। सो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे यह विरुद्ध है; क्योंकि यह 'ध्रसम्भव' लक्ष्मण है; इसके द्वारा ध्रात्मा माननेसे

पुद्गलादिक आत्मा हो जायेंगे, और आत्मा है वह अनात्मा हो जायेगा, — यह दोष लगेगा।

इस प्रकार ग्रितिब्याप्त, ग्रन्थाप्त तथा ग्रसम्भवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। तथा लक्ष्यमें तो सर्वत्र पाया जाये ग्रीर ग्रलक्ष्यमें कहीं न पाया जाये वह सच्चा लक्षण है। जैसे—ग्रात्माका स्वरूप चैतन्य है। सो यह लक्षण सर्व ही ग्रात्मामें तो पाया जाता है, ग्रनात्मामें कहीं नहीं पाया जाता, इसलिये यह सच्चा लक्षण है; इसके द्वारा ग्रात्मा माननेसे ग्रात्मा-ग्रनात्माका यथार्थज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षणका स्वरूप उदाहरणमात्र कहा। ग्रव सम्यग्दर्शन।दिकका सच्चा लक्षण कहते हैं:—

## [ सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण ]

विपरीताभिनिवेशरहित जीवादिकतत्त्वार्थश्रद्धान वह सम्यग्दर्शनका लक्षण है। जीव, ग्रजीव, ग्रास्त्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष—यह सात तत्त्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान —ऐसा ही है, ग्रन्यथा नहीं है";—ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थश्रद्धान, तथा विपरीताभिवेश जो ग्रन्यथा ग्रभिप्राय उससे रहित सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ विपरीताभिनिवेशके निराकरणके ग्रर्थ 'सम्यक्' पद कहा है, क्योंकि 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है, वहाँ श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव होने पर ही प्रशंसा सम्भव है— ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न है कि—'तस्व' और 'अर्थ' यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या ? समाधानः—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दको अपेक्षा सहित है, इसलिये जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है और जिसका जो भाव अर्थात् स्वरूप सो तस्व जानना । कारण कि 'तस्य भावस्तक्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होता है । तथा जो जाननेमें श्राये ऐसा 'द्रव्य' व 'गुण्—पर्याय' उसका नाम अर्थ है । तथा 'तस्वेन अर्थस्तस्वार्थः' तस्व प्रथात् अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान सो सम्यव्दर्शन है । यहाँ यदि तत्त्वश्रद्धान हो कहते तो जिसका यह भाव ( तस्व ) है, उसके श्रद्धान बिना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है । तथा यदि अर्थश्रद्धान ही कहते तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है । जैसे—किसीको ज्ञान—दर्शनादिक व वर्णादिकका तो श्रद्धान हो—यह जानएना है, यह द्वेतपदा है इत्यादि प्रतीति हो, परन्तु ज्ञान-दर्शन आत्माका स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, तथा वर्णादि

पुर्गलका स्वभाव है, पुर्गल मुमसे भिन्न-ग्रलग पदार्थ है—ऐसा पदार्थका श्रद्धान न हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे 'मैं ग्रात्मा हूँ'—ऐसा श्रद्धान किया, परन्तु ग्रात्माका स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थ-का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित ग्र्यंका श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी है। ग्रथवा जोवादिकको तत्त्वसंज्ञा भी है ग्रौर ग्रथं संज्ञा भी है, इसलिये ''तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः'' जो तत्त्व सो ही ग्रयं, उनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस ग्रथं द्वारा कहीं तत्त्वश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे ग्रौर कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे, वहाँ विरोध नहीं जानना। इस प्रकार 'तत्त्व' ग्रौर 'ग्रर्थ' दो पद कहनेका प्रयोजन है। फिर प्रक्ष है कि—तत्त्वार्थ तो ग्रनन्त हैं; वे सामान्य ग्रपेक्षासे जीव-ग्रजीवमें सर्व गर्भित हुए; इसलिये दो ही कहना थे या ग्रनन्त कहना थे; ग्रास्रवादिक तो जीव-ग्रजीवहीके विशेष हैं, इनको ग्रचग कहनेका प्रयोजन क्या ?

## [ तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ]

समाधान:-यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो सामान्यसे या विशेषसे जैसे सर्व पदार्थोंका जानना हो, वैसे ही कथन करते; वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका श्रद्धान करनेसे मोक्ष हो ग्रौर जिनका श्रद्धान किये बिना मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ निरूपण किया है। सो जीव-ग्रजीव यह दो तो बहत द्रव्योंकी एक जाति ग्रपेक्षा सामान्यरूप तस्य कहे । यह दानौँ जाति जाननेसे जीवको अपना-परका श्रद्धान हो, तब परसे भिन्न श्रपनेको जाने, अपने हितके अर्थ मोक्षका उपाय करे, और श्रपनेसे भिन्न परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । इस-लिये इन दो जातियों का श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है श्रीर दो जातियाँ जाने बिना भपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबृद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय करता है। परद्रव्यमें रागद्वेषरूप होकर प्रवर्ते, तब मोक्षमार्गमें कैसे प्रवर्ते ? इसलिये इन दो जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह दो सामान्य तस्व तो भवस्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा भ्रास्रवादि पाँच कहे, वे जीव-पुद्गलकी पर्याय हैं; इसलिये यह विश्लेषरूप तरव हैं; सो इन पाँच पर्यायोंको जाननैसे मोक्षका उपाय करपैका श्रद्धान होता है। वहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे. इसलिये मोक्षका श्रद्धान करना।

तथा मोक्षका उपाय संवर-निर्करा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे संवर-निर्करा हो वैसे प्रवर्ते; इसलिये संवर-निर्जराका श्रद्धान करना । तथा संवर-निर्जरा तो श्रभाव लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका सभाव करना है उनको पहिचानना चाहिये। जैसे-क्रोधका ग्रभाव होनेपर क्षमा होती है, सो क्रोधको पहिचान तो उसका ग्रभाव करके क्षमारूप प्रवर्त्तन करे। उसी प्रकार ग्रास्नवका ग्रमाव होनेपर संवर होता है ग्रीर बंघका एकदेश सभाव होनेपर निर्जरा होती है, सो श्रास्त्रव बन्धको पहिचाने तो उनका नाश करके संवर-निर्जरारूप प्रवर्तन करे; इसलिये ग्रास्नव-बन्धका श्रद्धान करना। इस प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्षमार्ग होता है, इनको न पहिचाने तो मोक्षकी पहिचान बिना उसका उराय किसलिये करे ? संवर-निर्जराकी पहिचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करे ? म्रास्रव-बन्धको पहिचान बिना उनका नाश कैसे करे ? - इस प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान न होने पर मौक्षमार्ग नहीं होता । इस प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थं अनन्त हैं, उनका सामान्य-विशेषसे अनेकप्रकार प्ररूपण हो, परन्त यहाँ एक मोक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिअपेक्षा सामान्यतत्त्व भ्रौर पाँच पर्यायरूप विशेषतत्त्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे । इनके यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनके सिवा श्रीरोंका श्रद्धान हो या न हो या सन्यया श्रद्धान हो, किसीके साधीन मोक्ष-मार्ग नहीं है ऐसा जानना। तथा कहीं पुण्य-पाप सहित नवपदार्थ कहे हैं, सो पुण्य-पाप भास्रवादिक के ही विशेष हैं, इसलिये सात तत्त्वोमें गिभत हुए । अथवा पृण्य-पापका श्रद्धान होनै पर पृण्यको मोक्षमार्ग न माने या स्वच्छन्दी होकर पापरूप न प्रवर्ते, इसलिये मोक्षमागंमें इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विशेषके विशेष मिलाकर नव पदार्थ कहे, तथा समयसारादिमें इनको नवतत्त्व भी कहा है।

फिर प्रश्नः—इनका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य भ्रव-लोकनमात्र भ्रीर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार सम्भव है ?

उत्तर:—प्रकरणके वशसे घातुका अर्थ अन्यथा होता है। सो यहाँ प्रकरण मोक्षमागंका है, उसमें 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र नहीं ग्रहण करना; क्योंकि चक्षु-अवक्षु दर्शनसे सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि-मिध्यादृष्टिके समान होता है, कुछ इससे मोक्षमागंकी प्रवृत्ति-अप्रवृत्ति नहीं होती। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यग्दृष्टिहीके होता है, इससे मोक्षमागंकी प्रवृत्ति होती है; इसलिये 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना।

फिर प्रदनः --- यहाँ विपरोताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या ?

समाघान:—ग्रिभिनिवेश नाम ग्रिभिप्रायका है। सो जैसा तक्तार्थश्रद्धानका ग्रिभिप्राय है वैसा न हो, ग्रन्थथा ग्रिभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। तत्त्वार्थ-श्रद्धान करनेका ग्रिभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र हो नहीं है; वहाँ ग्रिभिप्राय ऐसा है कि—जीव-ग्रजीवको पहिचानकर ग्रपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा ग्रास्त्रवको पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंधको पहिचानकर उसे ग्रहित माने, तथा संवरको पहिचानकर उसे हतका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसे हतका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसको ग्रपना परमहित माने।—ऐसा तक्तार्थश्रद्धानका ग्रभिप्राय है; उससे उलटे ग्रभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तक्तार्थश्रद्धान होनेपर इसका ग्रभाव होता है; इसलिये तक्तार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशर्रहत है—ऐसा यहाँ कहा है।

श्रथवा किसीके श्राभासमात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, परन्तु श्रभिप्रायमें विप-रीतपना नहीं छूटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त श्रभिप्रायसे श्रन्यथा श्रभिप्राय श्रंतरंगमे पाया जाता है तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जैसे—द्रव्यालिंगो मुनि जिनवचनोसे तत्त्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्रित क्रियाश्रोंमें श्रहंकार तथा पुण्यास्रवमें उरादेय-पना इत्यादि विपरीत श्राभिप्रायसे मिथ्यादृष्टि हो रहता है; इसलिये जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेशरित जीवादि तत्त्वार्थोंका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। वही तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है— "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्" ।।१—२।। तत्त्वार्थोंका श्रद्धान वही सम्यग्दर्शन है। तथा सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रोंकी टीका है, उसमें तत्त्वादिक पदोंका प्रश्रं प्रगट लिखा है तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके श्रनुसार यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना।

तथा पुरुषाथ सिद्धच पायमे भी इसी प्रकार कहा है-

जीवाजं बादीनां तस्वार्थानां सदैव कर्चव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ।। २२ ॥

श्चर्थः — विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-ग्रजीवादि तस्वार्थीका श्रद्धान सदा-काल करना योग्य है। यह श्रद्धान ग्रात्माका स्वरूप है, दर्शनमोह उपाधि दूर होनेपर प्रगट होता है, इसलिये घात्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुरास्थानमें प्रगट होता है, पश्चात् सिद्ध अवस्थामें भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है—ऐसा जानना।

तस्वार्यश्रद्धान लक्षणमें अन्याप्ति, अतिन्याप्ति और असम्भवदोषका परिद्वार

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि—तियंचादि तुच्छज्ञानी कितने ही जीव सात-तत्त्वोंका नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रमें कही है; इसलिये तुमने तत्त्वार्थश्रद्धानपना सम्यक्त्वका लक्षण कहा उसमें प्रव्याप्तिदूषण सगता है।

समाधान:--जीव-ग्रजीवादिकके नामादिक जानो या न जानो या ग्रन्थथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त होता है। वहाँ कोई सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है, कोई विशेषरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छज्ञानी तियँचादिक सम्यग्दृष्टि हैं वे जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्यक्तवकी प्राप्ति होती है। जैसे-कोई तिर्यंच अपना तथा श्रीरोंका नामादिक तो नहीं जानता परन्त श्रापहीमें श्रपनत्व मानता है, भौरोंको पर मानता है; उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-म्रजीवका नाम नहीं जानता, परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप ग्रात्मा है उसमें तो भ्रपनत्व मानता है भ्रौर जो शरीरादि हैं उनको पर मानता है-ऐसा श्रद्धान उसके होता है वही जीव-मजीवका श्रद्धान है। तथा जैसे वही तिर्यंच सुलादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख प्रवस्थाको पहिचानकर उसके श्रर्थ आगामी दु:खके कारएको पहिचानकर उसका त्याग करना चाहता है; तथा जो दु:खका कारए। बन रहा है, उसके ग्रभावका उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष-प्रवस्थाका श्रद्धान करता हुन्ना उसके मर्थ म्रागामी बन्धका कारए। जो रागादिक मास्रव उसके त्यागरूपसंवर करना चाहता है, तथा जो संसार दु: खका कारण है, उसकी शुद्धभावसे निर्जरा करना चाहता है। इसप्रकार ग्रास्रवादिकका उसके श्रद्धान है। इस-प्रकार उसके भी सप्ततस्वका श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो, तो रागादि त्यागकर शुद्धभाव करनेकी चाह न हो। वही कहते हैं:-

यदि जीव प्रजीवकी जाति न जानकर आप-परको न पहिचाने तो परमें रागादिक कैसे न करे ? रागादिकको न पहिचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे ? वे रागादिक ही स्रास्त्रव हैं। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसिलये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन रागादिकका फल वही बंब है। तथा रागादिरिहत परिएगामको पिहचानता है तो उसक्ष होना चाहता है। उस रागादिरिहत परिएगामहोका नाम संवर है। तथा पूर्व संसार प्रवस्थाके कारएगि हानिको पिहचानता है तो उसके स्रथं तपश्चरणादिसे शुद्धभाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार स्रवस्थाका कारएग कर्म है उसकी हानि वही निर्जरा है। तथा संसार स्रवस्थाके स्रभावको न पिहचाने तो संवर-निर्जराक्ष्प किसिलये प्रवर्ते ? उस संसार स्रवस्थाका स्रभाव वही मोक्ष है। इसिलये सातों तक्ष्वोंका श्रद्धान होनेपर ही रागादिक छोड़कर सुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तक्ष्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यंचादि सम्य हिसे होती है है, इसिलये उसके सात तक्ष्वोंका श्रद्धान पाया जाता है ऐसा निश्चप करना। ज्ञानावरगुका क्ष्योपराम थोड़ा होनेमे विशेषक्षसे तक्ष्वोंका ज्ञान न हो, तथापि दर्शनमोहके उपरामादिकसे सामान्यक्ष्पसे तक्ष्वश्चानकी शक्ति प्रगट होती है। इस प्रकार इस लक्षगुमें स्वयापित इपगा नहीं है।

फिर प्रक्त:—जिस कालमें सम्यग्दृष्टि विषयकषायोंके कार्यमें प्रवर्तता है उस कालमें सात तक्त्रोंका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? ग्रीर सम्य-कत्व ग्रह्ता ही है, इसलिये उस लक्षरामें श्रव्याप्ति दूषरा ग्राता है ?

समाधानः—विचार है वह तो उपयोगके ग्राधीन है। जहाँ उपयोग लगे उसीका विचार होता है। तथा श्रद्धान हे सो प्रतीतिरूप है; इसलिये ग्रन्यज्ञेयका विचार होनेपर व सोना ग्रादि किया होनेपर तत्त्वोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है। जैसे—िकसो रोगी मनुष्यको ऐसी प्रतीति है कि—मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंचादि नहीं हूँ; मुक्ते इस कारणसे रोग हुन्ना है, सो ग्रव कारण मिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना। तथा वही मनुष्य ग्रन्य विचारादिरूप प्रवत्तंता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस ग्रात्माको ऐसी प्रतीति है कि—मैं ग्रात्मा हूँ, पुद्गलादि नहीं हूं, मेरे ग्राह्मवसे बन्ध हुग्ना है, सो ग्रव संवर करके, निर्जरा करके मोक्षरूप होना। तथा वही ग्रात्मा ग्रन्य विचारादिरूप प्रवतंता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है।

फिर प्रश्न है कि—ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंध होनेके कारएों में कैसे प्रवर्तता है ? उत्तर:—-जैसे वही मनुष्य किसो कारणके वश रोग बढ़नेके कारणोंमें भी प्रवर्तता है, व्यापारादिक कार्य व कोशादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता; उसी प्रकार वही ग्रात्मा कर्म उदय निमित्तके वश बन्ध होनेके कारणोंमें भी प्रवर्तता है, विषय सेवनादि कार्य व कोबादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय ग्रागे करेंगे। इस प्रकार सप्त तश्वका विचार न होने पर भी श्रद्धानका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये वहाँ ग्रव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्न:—उच्च दशामें जहाँ निर्विकल्य ग्रात्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तश्वादिकके विकल्पका भी निषेध किया है। सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना कैसे सम्भव है ? ग्रोर वहाँ निषेध सम्भव है तो ग्रन्थान्ति दूषिण ग्राया।

उत्तर:—निचली दशामें सप्त तक्त्रोंके विकल्पोंमें उपयोग लगाया, उससे प्रतीतिको हढ़ किया और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटारे। तथा कार्य सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निषेध करते हैं: इसालये जहाँ प्रतीति भी हढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमानेका खेद किसलिये करें? इसलिये वहाँ उन विकल्पोंका निषेध किया है। तथा सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ायी हो तो इस लक्षणका निषेध किया कहा जाये, सो तो है नहीं। सातोंतक्त्वांकी प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है; इसलिये यहाँ अव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्न है कि—छन्नस्य के तो प्रतीति-अप्रतीति कहना सम्भव है, इसलिये बहाँ सप्त तस्वों की प्रतीति सम्पन्तस्यका लक्ष्मा कहा मी हमने माना, परन्तु केवली—सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानस्य है, वहाँ सप्त तस्वोंकी प्रतीति कहना सम्भव नहीं है और उनके सम्यवत्वगुगा पाया हो जाता है इसलिये वर्ष उस लक्ष्मा-का अव्याप्तिपना भ्राया ?

समाधान:—जैसे छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीनि पायी जाती है, उसी प्रकार केवली-सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुनार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त-तस्वोंका स्वरूप पहले ठीक किया था, वहीं केवलज्ञान द्वारा जाना; वहाँ प्रतीतिका परमावगाढ़पना हुआ; इसीसे परमावगाढ़ सम्पवत्व वहा। जो पहले श्रद्धान किया था, उसको भूठ जाना होता तो वहाँ अप्रतीति होती; सो तो जैसा सप्त तस्वोंका श्रद्धान

खरास्थके हुआ था, वैसा ही केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है, इसलिये ज्ञानादिक-की हीनता-प्रधिकता होनेपर भी तिर्यंचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण समान ही कहा है। तथा पूर्व अवस्थामें यह माना था कि—संवर-निजरासे मोक्षका उपाय करना। परचात् मुक्त अवस्था होनेपर ऐसा मानने लगे कि—संवर-निजरासे हम।रे मोक्ष हुआ। तथा पहले ज्ञानकी हीनतासे जीवादिकके थोड़े विशेष जाने थे, परचात् केवलज्ञान होनेपर उनके सर्व विशेष जाने, परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा खरास्थके पाया जाता है वैसा ही केवलीके पाया जाता है। तथा यद्धि केवली-सिद्धभगवान अन्य पदार्थोंको भी प्रतीति सहित जानते हैं तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं हैं; इसलिये सम्यक्तवगुणमें सप्त तक्त्वोंहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली-सिद्धभगवान रागादिहप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका वरु जानना।

फिर प्रश्न है कि—सम्यग्दर्शनको तो मोक्षमार्ग कहा था, मोक्षमें इसका सद्-भाव कैसे कहते हैं ?

उत्तर:—कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिंख होनेपर भी नष्ट नहीं होता। जैसे—िकसी वृक्षके किसी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था हुई; उसके होनेपर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसी आतमाके सम्यक्त्वगुणसे अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होनेपर सम्यक्त्वगुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली-सिद्धभगवानके भी तक्ष्वार्थश्रद्धानलक्षण ही सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये वहाँ अन्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्तः — निथ्यादृष्टिके भी तत्त्वश्रद्धान होता है ऐसा शास्त्रमें निरूपण् है। प्रवचनसारमें प्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रकार्यकारा कहा है; इसलिये सम्य-क्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहने पर उसमें ग्रतिव्याप्ति दूषण् लगता है ?

समाधानः—मिथ्यादृष्टिके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिक्षेपसे कहा हैजिसमें तत्त्वश्रद्धानका गुए। नहीं, श्रोर व्यवहारमें जिसका नाम तत्त्वश्रद्धान कहा जाये;
वह मिथ्यादृष्टिके होता है; श्रथवा ग्रागम द्रव्य निक्षेपसे होता है—तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रोंका श्रम्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करनेमें उपयोग नहीं लगाता
है ऐसा जानना । तथा यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपसे
कहा है । ऐसा गुए। सहित सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टिके कदाचित् नहीं होता ।

तथा भारमज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है वहाँ भी वही अर्थ जानना। जिसके सच्चे जीव-भजीवादिका श्रद्धान हो उसके भारमज्ञान कैसे नहीं होगा? होता हो होता है। इस प्रकार किसी भी सिध्यादृष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिये उस लक्षरामें भ्रतिव्याप्ति दूषएा नहीं लगता।

तथा जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो ग्रसम्भवी भी नहीं है; क्यों कि सम्यक्तका प्रतिपक्षी मिच्यात्वका यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता-सहित है।

इस प्रकार अध्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवपनेसे रहित सर्व सम्यग्दृष्टियोंमें तो पाया जाये और किसी मिथ्यादृष्टिमें न पाया जाये—ऐसा सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण तस्वार्थश्रद्धान है।

### [ सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय ]

फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि—यहाँ सातों तस्तों के श्रद्धानका नियम कहते हो सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं परसे भिन्न ग्रपने श्रद्धानहीं को सम्यक्त्व कहते हैं। समयसारमें \*'एकत्वे नियतस्य" इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि—इस ग्रात्माका परद्रव्यसे भिन्न ग्रवलोकन वही नियमसे सम्यग्दर्शन है; इसलिये नवतस्त्वकी संतिको छोड़कर हमारे यह एक श्रात्मा ही हो श्रो। तथा कहीं एक श्रात्माके निश्चयहीं को सम्यक्त्व कहते हैं। पुरुषाथंसिद्धच पायमें בदर्शनमात्मविनिश्चितः'' ऐसा पद है, सो उसका यही ग्रथं है। इसलिये जीव-अजीवहींका व केवल जीवहींका श्रद्धान होने-पर सम्यक्त्व होता है; सातोंके श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा किसलिये लिखते ?

समाधान:—परसे भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आस्नवादिकके श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है, तो मोक्षके श्रद्धान बिना किस

एकत्वे नियतस्य-शुद्धनयतो व्याप्तुर्यद्स्यात्मनः ।
 पूर्ण्झानचनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥
 सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।
 सम्युक्त्वानवतस्वसम्तति मिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥
 (जीवाजीव अ० कलश-६)

दशनमात्मविनिश्चितरास्मपरिज्ञानमिष्यते बोषः ।
 स्थितरास्मिन चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ।)

प्रयोजनके ग्रथं ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जराके श्रद्धान बिना रागादिकरहित होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? प्रास्नव- घके श्रद्धान बिना पूर्व ग्रवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये ग्रास्रवादिकके श्रद्धानरहित ग्राप-परका श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि श्रास्रवादिकके श्रद्धानसहित होता है, तो स्वयमेव ही सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम हुग्रा । तथा केवल ग्रात्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना ग्रात्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये ग्रजीवका श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत् ग्रास्रवादिकका भी श्रद्धान होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्त्वोंके ही श्रद्धानका नियम जानना । तथा भ्रास्रवादिकके श्रद्धान बिना भ्राप-परका श्रद्धान व केवल भ्रात्माका श्रद्धान सच्चा नहीं होता; क्योंकि म्रात्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-प्रशुद्ध पर्यायसहित है। जैसे-तन्तु भवलोकन बिना पटका अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आतम-द्रव्यका श्रद्धात नहीं होता; उस शुद्ध-प्रशुद्ध ग्रवस्थाकी पहिचान ग्रास्रवादिककी पहि-चानसे होती है। तथा ग्रास्त्रवादिकके श्रद्धान बिना ग्राप-परका श्रद्धान व केवल ग्रात्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, ग्राप है सो ग्राप है ही, पर है सो पर है। तथा ग्रास्नवादिकका श्रद्धान हो तो ग्रास्नव-बंधका ग्रभाव करके संवर-निर्जरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे। तथा जो ग्राप-परका भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजनके ग्रर्थ कराते हैं; इसलिये ग्रास्त्रवादिकके श्रद्धानसहित ग्राप-परका जानना व ग्रापका जानना कार्यकारी है।

यहाँ प्रश्न है कि—ऐसा है तो शास्त्रोंमें ग्राप-परके श्रद्धानको व केवल ग्रात्माके श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा, तथा नवतत्त्वकी संतित छोड़कर हमारं एक ग्रात्माही होग्रो—ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ?

समाधान:—जिसके सच्चा ग्राप-परका श्रद्धान व ग्रात्माका श्रद्धान हो, उसके सातों तत्त्रोंका श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तत्त्वोंका श्रद्धान हो उसके ग्राप-परका व ग्रात्माका श्रद्धान होता हो होता है—ऐसा परस्पर ग्रविनाभावी-पना जानकर ग्राप-परके श्रद्धानको या ग्रात्मश्रद्धानहोको सम्यक्त्व कहा है। तथा इस छलसे कोई सामान्यरूपसे ग्राप-परको जानकर व ग्रात्माको जानकर कृतकृत्यपना माने, तो उसके भ्रम है; क्योंकि ऐसा कहा है—"निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्"। इसका ग्रथं यह है कि—विशेष रहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है; इसलिये

प्रयोजनभूत ग्रास्नवादिक विशेषों सहित ग्राप-परका व ग्रात्माका श्रद्धान करना योग्य है; ग्रथवा सातों तन्वाथोंके श्रद्धानसे रागादिक मिटानेके ग्रथं परद्रव्योंको भिन्न भाता है व ग्रपने ग्रात्माहोको भाता है, उसके प्रयोजनकी सिद्धि होती है; इसलिये मुख्यतासे भेदविज्ञानको व ग्रात्मज्ञानको कार्यकारी कहा है। तथा तन्वार्थ-श्रद्धान किये बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है; क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेका है, सो ग्रास्नवादिक-के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भासित नहीं होता, तब केवल जाननेहीसे मानको बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नवतन्त्व संतितिका छोड़ना कहा है; सो पूर्वमें नवतन्त्वके विचारसे सम्यग्दर्शन हुग्ना, पश्चात् निविकल्प दशा होनेके ग्रथं नवतन्त्वोंके भी विकल्प छोड़नेकी चाह की। तथा जिसके पहले ही नवतन्त्वों-का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़नेका क्या प्रयोजन है? ग्रन्य ग्रनेक विकल्प ग्रापके पाये जाते हैं उन्हींका त्याग करो। इस प्रकार ग्राप-परकेश्रद्ध नमें व ग्रात्मश्रद्धानमें साततन्त्वोंके श्रद्धानकी सापेक्षता पायी जाती है, इसलिये तन्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षगा है।

फिर प्रवन है कि—कहीं शास्त्रोंमें ग्ररिहन्तदेव, निर्ग्रन्थ गुरु, हिंसारहित धर्मके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है ?

समाधानः—ग्ररहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेव।दिकका श्रद्धान दूर होनेके कारण गृहीतिमिध्यात्वका ग्रभाव होता है; उस ग्रपेक्षा इसको सम्यक्त्व वहा है। सर्वधा सम्यक्त्वका लक्षण यह नहीं है; क्योंकि द्रव्यिलगी मुनि ग्रादि व्यवहारधर्मके धारक मिध्यादृष्टियोंके भी ऐसा श्रद्धान होता है। ग्रथवा जैसे ग्रणुवन, महावत होनेपर तो देशचारित्र, सकलचारित्र हो या न हो, परन्तु ग्रणुवत, महावत हुए बिना देशचारित्र, सकलचारित्र कदाचित् नहीं होता; इसलिये इन व्रतोंको ग्रन्वयरूप कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार ग्ररहन्त देवादिक-का श्रद्धान होनेपर तो सम्यक्त्व हो या न हो, परन्तु ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान हुए बिना तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् नहीं होता; इसलिये ग्ररहन्तादिकके श्रद्धानको ग्रन्वयरूप कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है। इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। ग्रथवा जिसके तत्त्वार्थश्रद्धान हो, उसके सच्चे ग्ररहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता ही होता है। तत्त्वार्थश्रद्धान बिना पक्षसे ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तथा जिसके सच्चे ग्ररहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता हो। उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है; क्योंकि ग्ररहन्तादिकका स्वरूपका श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है; क्योंकि ग्ररहन्तादिकका स्वरूप पहिचाननेसे जीव-ग्राश्रवादिककी

पहिचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर ग्रविनाभावी जानकर कहीं ग्ररहन्तादिकके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि—नारकादि जीवोंके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है भीर उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्यक्त्व होनेपर अरहन्तादिकका श्रद्धान होता ही होता है ऐसा नियम सम्भव नहीं है ?

समाधान:—सप्तत्त्वोंके श्रद्धानमें ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान गिंभत है; क्योंकि तस्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्षतत्त्व तो ग्ररहन्त-सिद्धका लक्षण है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यको उत्कृष्ट माने ही माने; इसलिये उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, ग्रौरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुग्गा। तथा मोक्षके कारण संवर-निर्जरा हैं, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; श्रौर संवर-निर्जराके घारक मुख्यतः मुनि हैं; इसलिये मुनिको उत्तम माना, ग्रौरको नहीं माना, वही गुरुका श्रद्धान हुगा। तथा रागादिक रहित भावका नाम ग्रहिसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, ग्रौरको नहीं मानते, वही धर्मका श्रद्धान हुगा। इस प्रकार तक्ष्वश्रद्धानमें गर्भित ग्रर-हन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है। ग्रथवा जिस निमित्तसे इसके तक्ष्वार्थश्रद्धान होता है, उस निमित्तसे ग्ररहन्तादेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यक्त्वमें देवादिकके श्रद्धानका नियम है।

फिर प्रश्न है कि—कितने ही जीव ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके गुरा पहिचानते हैं ग्रीर उनके तस्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा श्ररहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तस्वश्रद्धान होता ही होता है—ऐसा नियम सम्भव नहीं है ?

समाधानः—तस्तश्रद्धान बिना अरहन्तादिकके छियालीस आदि गुए। जानता है वह पर्यायाश्रित गुए। जानता है; परन्तु भिन्न-भिन्न जीव-पुद्गलमें जिसप्रकार सम्भव हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहिचानता, इसलिये सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता; क्योंकि जीव-प्रजीव जाति पहिचाने बिना अरहन्तादिकके आत्माश्रित गुएोंको व द्यारीराश्रित गुएोंको भिन्न-भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्माको परद्रव्यसे भिन्न कैसे न माने ? इसलिये प्रवचनसारमें ऐसा कहा है:—

> जो जाणदि अरहंतं दव्यत्तगुणत्तपन्जयत्तेहिं। सो जाणदि अप्याणं मोहो खजु जादि तस्स रूपं।। ८०॥

इसका धर्षं यह है कि—जो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जानता है वह आत्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता है; इसलिये जिसके जीवादिक तस्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके अरहन्तादिकका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। तथा मोक्षादिक तस्वके श्रद्धान बिना अरहन्तादिकका माहात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लोकिक अतिशयादिसे अरहन्तका, तपश्चरणादिसे गुरुका और पर जीवोंकी अहिंसादिसे थमंकी महिमा जानता है, सो यह पराश्रितभाव हैं। तथा आत्माश्रित भावोंसे अरहन्तादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान होनेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सच्चा अरहंतादिकका श्रद्धान हो उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है—ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया।

यहाँ प्रश्न है कि—सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान व ग्राप-परका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान व देवगुरुधर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा। तथा इन सर्व लक्षणोंकी परस्पर एकता भी दिखायी सो जानी; परन्तु ग्रन्य-ग्रन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन क्या?

उत्तर:--यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टिसे एक लक्षण ग्रहण करनेपर चारों लक्षणोंका ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर ग्रन्य-धन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तस्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन है कि-इन तत्त्वोंको पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व अपने हित-श्रहितका श्रद्धान करे तब मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । तथा जहां श्राप-परका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुस्य लक्षण कहा है। जीव-म्रजीवके श्रद्धानका प्रयोजन म्राप-परका भिन्न श्रद्धान करना है। तथा म्रास्रवा-दिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड्ना है, सो भाप-परका भिन्न श्रद्धान होनेपर परद्रव्यमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन भ्राप-परके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध होता जानकर इस लक्षणको कहा है। तथा जहाँ भ्रात्म-श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ भ्राप-परके भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि-भ्रापको म्राप जानना । म्रापको म्राप जानने पर परका भी विकल्प कार्यकारी नहीं है । ऐसे मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर म्रात्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। तथा जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता की है; क्योंकि ग्ररहन्तदेवादिकका श्रद्धान सच्चे तत्त्वार्थ श्रद्धानका कारण है ग्रीर कुदेवादिक-का श्रद्धान कल्पित तत्त्वश्रद्धानका कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधानतासे कृदेवा-

दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके धर्य देवगुरुधमंके श्रद्धानको सुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंकी सुख्यतासे भिन्न-भिन्न लक्षण कहे हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणको अंगीकार करे?

समाधानः—मिथ्यात्वकर्मके उपश्मादि होनैपर विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव होता है। वहाँ चारों लक्षण यूगपत् पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूप से तत्त्वार्थोंका विचार करता है या धाप-परका भेदविज्ञान करता है, या घात्मस्वरूपहीका स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञानमें तो नाना-प्रकार विचार होते हैं, परन्तु श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तस्विवचार करता है तो भेदविज्ञानादिके अभिप्रायसहित करता है। और भेदविज्ञान करता है तो तत्त्व विचारादिके अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है; इसलिये सम्यग्हिष्टके श्रद्धानर्धे चारों ही लक्षणोंका भंगीकार है। तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके यह लक्षण भाभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते । जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंको मानता है, भन्यको नहीं मानता, उनके नाम-भेदादिकको सीखता है, - ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता है, परन्तु छनके यथार्यभावका श्रद्धाव नहीं होता। तथा श्राप-परके भिन्नपनेकी बातें करे, चितवन करे, परन्तु जैसे पर्यायमें ग्रहंबुद्धि है भीर वस्त्रादिकमें परबुद्धि है, वैसे **घात्मामें घहं बुद्धि घौर शरीरादिमें परबुद्धि नहीं होती।** तथा घात्माका जिनवचनानु-सार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरूप भ्रापका भ्रापरूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा अरहन्तदेवादिकके सिवा अन्य कुदेवादिकको नहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान नहीं करता; - इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याहिष्टिके होते हैं। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है। तथा इन लक्षणाभासोंमें इतना विशेष है कि-पहले तो दैवादिकका श्रद्धान हो, फिर तस्वोंका विचार हो, फिर ग्राप-परका चितवन करे, फिर केवल ग्रात्माका चितवन करे। - इस अनुक्रमसे साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदको भी प्राप्त कर ले । तथा इस अनुक्रमका छल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धिकी तीव्रतासे तत्त्विचारादिमें प्रवर्त्तता है इसलिये अपनेको ज्ञानी जानता है; अथवा तस्विवारमें भी छपयोग नहीं लगाता, भ्राप-परका भेद- विज्ञानी हुमा रहता है; ग्रथवा ग्राप-परका भी ठीक नहीं करता ग्रीर ग्रपनेको भात्म-ज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराईकी बातें हैं, मानादिक कथायके साधन हैं; कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं। इसलिये जो जीव ग्रपना मला करना चाहे, उसे जबतक सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो, तबतक इनको भी ग्रनुकमहीसे श्रंगीकार करना। वहीं कहते हैं:—

पहले तो माज्ञादिसे व किसी परीक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोड़कर ग्रर-हन्तदेवादिकका श्रद्धान करना: क्योंकि यह श्रद्धान होनेपर गृहीतमिण्यात्वका तो स्रभाव होता है, तथा मोक्षमार्गके विघ्न करनेवाले क्देवादिकका निमित्त दूर होता है। मोक्ष-मार्गका सहायक घरहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है। इसलिये पहले देवादिकका श्रद्धान करना; फिर जिनमतमें कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना; नाम-लक्षणादि सीखना; क्योंकि इस अभ्याससे तत्त्वार्य श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर आप-परका भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे; क्योंकि इस अभ्याससे भेदविज्ञान होता है; फिर ग्रापमें ग्रपनत्व मानविके ग्रर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; क्योंकि इस अभ्याससे ब्रात्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार अनुक्रमसे इनको अंगीकार करके फिर इन्होंमें कभी देवादिकके विचारमें, कभी तत्त्वविचारमें, कभी धाप-परके विचारमें, कभी ग्रात्मविचारमें उपयोग लगाये। पैसे श्रभ्याससे दर्शनमोह मन्द होता जाये तब कदाचित् सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; किसी जीवके कोई प्रबल विपरीत कारण बीचमें हो जाये, तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं भी होती, परन्तु मुख्यरूपसे बहुत जीवोंके तो इस अनुक्रमसे कार्यसिद्धि होती है; इसलिये इनको इस प्रकार मंगीकार करना। जैसे पुत्रका मर्थी विवाहादि कारणोंको मिलाये, पश्चात् बहुत पुरुषोंके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो न हो । इसे तो उपाय करना । उसी प्रकार सम्यक्तवका ग्रंथी इन कारणोंको मिलाये, पश्चात बहुत जीवोंके तो सम्यक्तकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो नहीं भी हो। परन्तु इसे तो भपनेसे बने वह उपाय करना । इस प्रकार सम्यक्तवका लक्षणनिर्देश किया।

यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्वके लक्षण तो ग्रनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया सो कारण क्या ?

समाधान:--- तुच्छ बुद्धियोंको ग्रन्य लक्षणमें प्रयोजन प्रगट भासित नहीं होता व भ्रम उत्पन्न होता है। ग्रीर इस तत्त्वार्यश्रद्धान लक्षणमें प्रगट प्रयोजन भासित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है। वही बतलाते हैं:-

देव-गूर-धर्मके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि-अरहन्तदेवा-दिकको मानना, भौरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त है। वहाँ जीव-भजीवका व बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो. तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो, व जीवादिकका श्रद्धान हए बिना इसी श्रद्धानमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्तवी माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, ग्रन्य रागादि छोड्नेका उद्यम न करे,--ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा माप-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि माप-परका हो जानना कार्यकारी है; इसीसे सम्यक्त्व होता है । वहाँ ग्रास्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न हो व ग्रास्रवादिकका श्रद्धान हुए विना इतना ही जाननेमें सन्तृष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नैका उद्यम न करे, पैसा भ्रम उत्पन्न हो । तथा म्रात्मश्रद्धानमें तुच्छ बृद्धियोंको यह भासित हो कि म्रात्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्त होता है। वहाँ जीव-मजीवादिका विशेष व श्रास्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमागं प्रयोजनको सिद्धि न हो, व जीवादिकके विशेष व सास्रवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचारसे अपनेको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नैका उद्यम न करे। इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य नहीं किया। तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें जीव-म्रजीवादिकका व म्रास्रवादिकका श्रद्धान होता है, वहाँ सर्वका स्वरूप भलीभौति भासित होता है तब मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि हो । तथा यह श्रद्धान होनेपर सम्यक्तवी होता है, परन्तू यह सन्तुष्ट नहीं होता । श्रास्रवादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोडकर मोक्षका उद्यम रखता है। इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है । भ्रथवा तस्वार्थश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व ग्राप-परका श्रद्धान व ग्रारमश्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियोंको भी भासित होता है, तथा ग्रन्य लक्षणमें तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हों उन्हींको भासित होता है, तुच्छ बुद्धियोंको नहीं भासित होता, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। प्रथवा मिथ्या-हिष्टिके भाभासमात्र यह हों, वहाँ तस्वार्थोंका विचार तो शी घ्रतासे विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण होता है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हों, व विपरीताभिनिवेशके भी कारण हो जायें। इसलिये यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीतामिनिवेश रहित जीवादि तस्वार्थोंका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण-

निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वभावमें पाया जाता है वहीं सम्यक्तवी जानना।

## [ सम्यक्तको मेद और उनका स्वह्म ]

धव, इस सम्यवत्वके भेद बतलाते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय-व्यवहारका भेद बतलाते हैं - विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप ग्रात्माका परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्तव है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्तवका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्तव है। क्योंकि कारणमें कार्यका उपचार किया है, सो उपचारहीका नाम व्यवहार है। वहाँ सम्यग्हिष्ट जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका स्रभाव है। यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय-सम्यक्त्व है भ्रोर देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त्व है। इस प्रकार एक ही कालमें दोनों सम्यक्त्व पाये जाते हैं। तथा मिध्याहिष्ट जीवके देव-गुरु-धर्मा-दिकका श्रद्धान ग्राभासमात्र होता है श्रीर इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव नहीं होता; इसलिये यहाँ निश्चयसम्यक्त तो है नहीं भीर व्यवहारसम्यक्त भी श्राभासमात्र है; क्योंकि इसके दैव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके श्रभावको साक्षात् कारण नहीं हुग्रा। कारण हुए बिना उपचार सम्भव नहीं है; इस-लिये साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इसके सम्भव नहीं है। अथवा इसके देव-गूरु-धर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप होता है सो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नहीं है, तथापि मुख्यरूपसे कारण है। तथा कारणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिध्याद्दिके भी व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है।

यहाँ प्रश्न है कि—कितने ही शास्त्रोंमें देव-ग़ुरु-धर्मके श्रद्धानको व तस्त्व-श्रद्धानको तो व्यवहारसम्यक्त्व कहा है और आप-परके श्रद्धानको व केवल आत्साके श्रद्धानको निश्चयसम्यक्त्व कहा है सो किस प्रकार है ?

समाधान:—देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानमें तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिमें ग्ररहन्तादिकको देवादिक माने ग्रीर को न माने, उसे देवादिकका श्रद्धानी कहा जाता है, ग्रीर तस्वश्रद्धानमें उनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानमें जीवादिक तस्त्रों-का विचार करे उसे तस्वश्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पायी जाती है। सो यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव मिथ्या-दृष्टिके भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा है। तथा ग्राप-परके श्रद्धानमें व ग्रात्मश्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशरहितपनेकी मुख्यता है। जो ग्राप-परका भेदिवज्ञान करे व ग्रपने ग्रात्माका ग्रनुभव करे उसके मुख्यरूपसे विपरीताभिनिवेश नहीं होता; इसलिये भेदिवज्ञानीको व ग्रात्मज्ञानीको सम्यव्हिष्ट कहते हैं। इस प्रकार मुख्यतासे ग्राप-परका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान सम्यव्हिष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। ऐसा कथन मुख्यताकी ग्रपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह चारों ग्राभासमात्र मिथ्याहिष्टिके होते हैं, सच्चे सम्यव्हिष्टके होते हैं। वहाँ ग्राभासमात्र मिथ्याहिष्टके होते हैं, सच्चे सम्यव्हिष्टके होते हैं। वहाँ ग्राभासमात्र हैं वे तो नियम बिना परम्परा कारण हैं ग्रीर सच्चे हैं सो नियमरूप साक्षात् कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो विपरीता-भिनिवेश रहित श्रद्धान हुग्रा सो निश्चयसम्यक्त्व है—ऐसा जानना।

फिर प्रश्न:—कितने ही शास्त्रोंमें लिखा है कि—ग्रात्मा है वही निश्चय-सम्यक्त है ग्रीर सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ?

समाधान:—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान हुन्ना सो न्नात्माहीका स्वरूप है, वहाँ ग्रभेदबुद्धिसे ग्रात्मा ग्रोर सम्यक्त्वमें भिन्नता नहीं है; इसलिये निश्चयसे ग्रात्माहीको सम्यक्त्व कहा। ग्रन्य सर्व सम्यक्त्वको निमित्तमात्र हैं व भेद कल्पना करने पर ग्रात्मा ग्रोर सम्यक्त्वके भिन्नता कही जाती है इसलिये ग्रन्य सर्व व्यवहार कहे हैं—पूसा जानना। इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व श्रोर व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वके दो भेद होते हैं।

तथा अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दस भेद किये हैं, वह आत्मानुशासनमें कहा है:—

आज्ञामार्गसमुद्भवसुपदेशात्स्रत्रबीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यांभवमव परमावादिगाढं च ॥ ११ ॥

श्रर्थ:—जिनश्राज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हुन्ना हो सो आज्ञासम्यक्त्व है। यहाँ इतना जानना — "मुक्तको जिनश्राज्ञा प्रमाण है," इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। श्राज्ञा सानना तो कारणभूत है। इसीसे यहाँ श्राज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले जिन- भाजा माननेसे परचात् जो तत्त्वश्रद्धान हुम्रा सो आज्ञासम्यक्त्व है। इसी प्रकार निर्मंथ-मार्गके मवलोकनसे तत्त्वश्रद्धान हो सो 'मार्गसम्यक्त्व है.....

इस प्रकार ग्राठ भेद तो कारण ग्रपेक्षा किये। तथा श्रुतकेवलीके जो तत्त्व-श्रद्धान है उसे अवगाइसम्यक्त्व कहते हैं। केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है उसको परमावगाइसम्यक्त्व कहते हैं।—पैसे दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेकी श्रपेक्षा किये। इस प्रकार सम्यक्त्वके दस भेद किये। वहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्यश्रद्धान ही जानना।

तथा सम्यक्त्वके तीन भेद किये हैं:—१-ग्रौपशमिक, २-क्षायोपशमिक, ३-क्षायक । सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी ग्रपेक्षा किये हैं । वहाँ ग्रौपशमिक सम्यक्त्वके दो भेद हैं—प्रथमोपशम सम्यक्त्व ग्रौर द्वितीयोपशमसम्यक्त्व । वहाँ मिध्याद्दिष्ट गुणस्थानमें करण द्वारा दर्शनमोहका उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । वहाँ इतना विशेष है—ग्रनादि मिध्याद्दिके तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिकाही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्रमोहनीय ग्रौर सम्यक्त्वमोहनीयकी सत्ता है नहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्वके कालमें मिथ्यात्वके परमाणुओंको मिश्रमोहनीयरूप व सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणमित करता है तब तीन प्रकृतियोंको सत्ता होती है; इसलिये ग्रनादि मिथ्यादिक्के एक मिथ्यात्व-

१-मार्ग सम्यक्त्वके बाद यहाँ पंडितजीकी स्वहस्त लिखित प्रतिमें छ्रह सम्यक्त्वका वर्णन करनेके लिये ३ पंक्तियोंका स्थान छोड़ा गया है और फिर वे लिख नहीं पाये। यह वर्णन अन्य प्रन्थोंके अनुसार दिया जाता है:—

<sup>[</sup>तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थं इरादिक उनके पुराणोंके उपदेशसे उत्पन्न जो सम्याना उससे उत्पन्न आगम समुद्रमें प्रवीण पुरुषोंके उपदेशादिसे हुई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिके आचरणके विधानको प्रतिपादन करनेवाला जो आचारसूत्र, उसे मुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे मले प्रकार सूत्रदृष्टि कही है, यह सूत्रसम्यक्त्व है। तथा बीज जो गणितज्ञानको कारण उनके द्वारा दर्शनमोहके अनुपम उपशमके बलसे, दुष्कर है जाननेकी गति जिसकी ऐसा पदार्थोंका समूह, उसकी हुई है उपलब्धि अर्थात् श्रद्धानरूप परिणित जिसके, ऐसा जो करणानुयोगका ज्ञानी भन्य, उसके बीजदृष्टि होती है, यह बीजसम्यक्त्व जानना। तथा पदार्थोंको संत्तेपपनेसे जानकर जो श्रद्धान हुआ सो भली संत्तेपटृष्टि है, यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना। द्वादशांगवाणीको सुनकर की गई जो रुचि-श्रद्धान उसे हे भन्य, तू विस्तारदृष्टि जान, यह विस्तारसम्यक्त्व है। तथा जैनशास्त्रके वचनके सिवा किसी अर्थके निमित्तसे हुई सो अर्थदृष्टि है, यह सर्वसम्यक्त्व जानना।

प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपराम होता है। तथा सादिमिध्याद्दिक किसीके तीन प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्तवकालमें तीनकी सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है और जिसके मिश्र मोहनीय, सम्यक्तवमोहनीयकी उद्देलना हो गई हो, उनके परमाणु मिध्यात्वरूप परिणमित होगये हों, उसके एक मिध्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिध्याद्दिक तीन प्रकृतियोंका व एक प्रकृतिका उपराम होता है।

उपशम क्या ? सो कहते हैं:--

ग्रनिवृत्तिकरणमें किये ग्रन्तरकरणविधानसे जो सम्यवत्वके कालमें उदय आने योग्य निषेक थे, उनका तो प्रभाव किया, उनके परमाणु अन्यकालमें उदय आने योग्य निषेकरूप किये। तथा अनिवृत्तिकरणर्मे ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके पश्चात उदय धाने योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय न धासकें एसे किये। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये स्त्रीर उदय न पाया जाये-उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्वसे हमा प्रथमोपशमसम्यक्त्व है, सो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्मूख होने पर सप्तमगुणस्थानमें क्षयोपशमसम्यक्तवसे जो उपशम सम्यक्तव हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्तव है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता पायी जाती है। यहाँ भी ग्रन्तरकरण विधानसे व उपशम विधानसे उनके उदयका अभाव करता है वही उपशम है। सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्तव सप्तमादि ग्यारहवें गुणस्थान पर्यंत होता है। गिरते हुए किसीके छट्टो, पाँचवें ग्रीर चौथे भी रहता है-ऐसा जानना। इस प्रकार उपशमसम्यक्त्व दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकालमें क्षायिकवत् निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है, इसलिये अन्तर्मुहर्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है। पश्चात् दर्शनमोहका छदय भाता है-ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा ।

तथा जहाँ दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें सम्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, ग्रन्य दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपशमसम्यक्त्व होता है। उपशमसम्यक्त्वका काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है व सादिमिध्याद्दिके मिध्यात्वगुणस्थानसे व मिश्र-गुणस्थानसे भी इसकी प्राप्ति होती है।

क्षयोपशम क्या ? सो कहते हैं:---

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिण्यात्वका अनुभाग है, उसके अनन्तवें

भाग मिश्रमोहनीयका है; उसके अनन्तवें भाग सम्यक्त्वमोहनीयका है। इनमें सम्यक्त्व-मोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यक्तका घात नहीं होता। किंचित् मिलनता करे, मूलघात न कर सके, इसीका नाम देशघाति है। सो जहाँ मिध्यात्व व मिश्रमिध्यात्वके वर्तमान कालमें छदय आने योग्य निषेकोंका उदय हुए बिना ही निजंरा होती है वह तो क्षय जानना, भौर इन्हींके भ्रागामीकालमें उदय भाने योग्य निषेकोंकी सत्ता पायी जाये वही उपशम है, भीर सम्यक्त्वमोहनीयका उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहां हो सो क्षयोपशय है; इसलिये समलतत्त्वार्थश्रद्धान हो वह क्षयोपशमसम्यक्त्व है। यहाँ जो मल खगता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं; उदाहरएा बतलानेके धर्थं चल्रमलिव धगाढ़पना कहा है। वहाँ व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु घरहन्तदैवादिमें—यह मेरा है, यह भ्रन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मख लगे सो मलिनपना है। यह शान्तिनाथ शांतिकर्ता हैं इत्यादि भाव सो भगाइपना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र बतलाये, परन्तु नियमरूप नहीं हैं। क्षयोपशमसम्यक्तवर्में जो नियसरूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि-इसके तस्वार्थश्रद्धानमें किसी प्रकारसे समल-पना होता है, इसिखये यह सम्यक्त्व निर्मेल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं हैं। इतना विशेष है कि-क्षायिकसम्यक्तके सन्मूख होने पर अन्तर्मु हर्राकाखमात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात् मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है वहाँ सम्यक्त्व-मोहनीयकी ही सत्ता रहती है। पश्चात् सम्यक्त्वमोहनीयकी काण्डकघातादि क्रिया नहीं करता, वहां कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्ठि नाम पाता है-एसा जानना । तथा इस क्षयोपशमसम्यक्तवहीका नाम वेदक सम्यक्तव है। जहीं मिण्यात्व-मिश्रमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। सम्यक्तवमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम हैं, स्वरूपमें भेद नहीं है। तथा यह क्षयोपशमसम्यक्तव चतुर्थादि सप्तमग्रुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है। इस प्रकार क्षयोपशमसम्यक्तवका स्वरूप कहा।

तथा तीनों प्रकृतियोंके सर्वथा सर्व निषेकोंका नाश होनेपर अत्यन्त निर्मल तस्वार्धश्रद्धान हो सो क्षायिकसम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि चार गुग्रस्थानोंमें कहीं क्षयोपश्य सम्यव्हिष्टको इसकी प्राप्ति होती है। कैसे होती है? सो कहते हैं:—प्रथम तीच करगा द्वारा वहाँ मिध्यात्वके परसागुधोंको मिश्रमोहनीय व सम्यक्त्वमोहनीय-

स्य परिग्रामित करे व निर्जाश करे, — इस प्रकार मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे । तथा मिश्रमोहनीयके परमाणुश्रोंको सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिग्रामित करे व निर्जाश करे, — इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे । तथा सम्यक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें श्राकर क्षित्रें, उसकी बहुत स्थिति श्रादि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये । जहाँ अन्तर्मुं हुतं स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्द्दि हो । तथा श्रमुक्तमसे इन निषेकोंका नास करके क्षायिकसम्यग्द्दि होता है । सो यह प्रतिपक्षी कर्मके श्रभावसे निर्मल है ब मिथ्यात्वरूप रंजनाके श्रभावसे वीतराय है; इसका नाश वहीं होता । जबसे उत्पन्न हो तथसे सिद्धश्रवस्था पर्यन्त इसका सद्भाव है । इस प्रकार क्षायिकसम्यन्त्वका स्वरूप कहा । पैसे तीन भेद सम्यक्त्वके हैं ।

तथा अनम्तानुबन्धने कषायकी सम्यक्त्व होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या तो मप्रशस्त उपशम होता है, या विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशम-विधानसे उपशम हो, उसका नामं प्रशस्त उपशम है। उदयका प्रभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होता ही बहीं, धन्य मोहकी प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका धप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन करण द्वारा अनन्तानुवंधीके परमाणुश्रीको ग्रन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिसामित करके उनकी सत्ता नाश करें, उसका नाम विसंयोजन है। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें तो अनन्तानुबंबीका अप्रशस्त उपशम ही है। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले भनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होती है, --ऐसा नियम कोई ब्राचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। तथा क्षयोप-शम सम्यक्त्वमें किसी जीवके अप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है। तथा क्षायिकसम्यक्त्व हैं सो पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होता है ऐसा जानना । यहाँ यह विशेष है कि-उपशम तथा क्षयोपशम सम्यवत्वीके मनन्तानुबंधीके विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्वमें भाये तो भनन्तानुबंधीका बंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सद्भाव होताः है। भौर भायिकसम्यग्हिष्ट मिथ्या-त्वमें माता नहीं है, इसलिये उसके मनन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित् नहीं होती।

यहाँ प्रश्त है कि-प्रनन्तानुबंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है, सो चारित्रका घात करे, इससे सम्यक्तका घात किस प्रकार सम्भव है ?

समाधानः—ग्रवन्तानुबंधीके ग्रदयक्ते कोधादिरूप परिणाम होते हैं, कुछ ग्रतस्वश्रद्धान नहीं होता; इसलिये ग्रनन्तानुबंधी चारित्रहोका जात करती है, सम्यक्त्वका भात नहीं करती। सो परमार्थसे है तो पैसा ही, परन्तु अनन्तानुवंभीके ब्रुद्ध्यसे बैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होनेपर नहीं होते— ऐसा निमित्त-नैमित्तिकपना
पाया जाता है। जैसे— असपनेकी घातक तो स्थावर प्रकृति हो है, परन्तु असपना होनेपर
एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसिलये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी
असपनेका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्वका घातक तो
दर्शनमोह है, परन्तु सम्यक्त्व होनेपर अनन्तानुवंधी कषार्थोंका भी उदय नहीं होता,
इसिलये उपचारसे अनन्तानुवंधीक भी सम्यक्त्वका घातकपना कहा जाये तो दोष
नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि: — अनन्तानुबंधी भी चारित्रहीका घात करता है, तो इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थानमें असंयम किसलिये कहते हो ?

समाधान:--- अनन्तानुबंधी आदि भेद हैं वे तीव्रमन्द कषायकी अपेक्षा नहीं हैं; क्योंकि मिध्यादृष्टिके तीव्र कषाय होनैपर व मंदकषाय होनेपर मनन्तानुबंधी भादि चारोंका उदय युगपत् होता है । वहाँ चारोंके उत्कृष्ट स्पर्ध क समान कहे हैं । इतना विशेष है कि-धनन्तानुबंधीके साथ जैसा तीव उदय ग्रप्रत्याख्यानादिकका हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता । इसी प्रकार श्रप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता । तथा जैसा प्रत्याख्यानके साथ संज्वलनका उदय हो, वैसा केवल संज्वलनका इदय नहीं होता । इसलिये अनन्तानुबंधीके जानेपर कुछ क्षा-योंकी मन्दता तो होती है, परन्तू ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे । क्योंकि कषायौंके झसंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं; उनमें सर्वत्र पूर्वस्थानसे उत्तर-स्थानमें मन्दता पायी जाती है; परन्तु व्यवहारसे उन स्थानोंमें तीन मर्यादाएँ कीं। श्रादिके बहुत स्थान तो श्रसंयमरूप कहे, फिर कितने ही देशसंयमरूप कहे, फिर कितने ही सकलसंयमरूप कहे । उनमें प्रथम गुग्गस्थानसे लेकर चतुर्थ गुग्गस्थान पर्यन्त जी कषायके स्थान होते हैं वे सर्व असंयमहोके होते हैं। इसलिये कषायोंकी मन्दता होनेपर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यद्यपि परमार्थसे कषायका घटना चारित्रका अंश है, तथापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा कषायोंका घटना हो, ज़िससे शावकधर्म या मुनिधर्मका श्रंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है। सो ग्रसंयतमें ऐसे कषाय घटते नहीं हैं, इस-लिये यहाँ ग्रसंयम कहा है। कषायोंका ग्रधिक-हीन्पना होनेपर भी, जिस प्रकार प्रम-त्तादि गुरास्थानोंमें सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि

असंयत पर्यन्त गुरास्थानोंमें असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयमकी समानता नहीं जानना।

यहाँ फिर प्रक्त है कि—ग्रनन्तानुबंधी सम्यक्तवका घात नहीं करता है तो इसका उदय होनेपर सम्यक्तवसे भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थानको कैसे प्राप्त करता है ?

समाधान:—जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव रोग प्रगट हुआ हो, उसको मनुष्यपर्याय का छोड़नैवाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनेपर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्थामें नहीं हुई। यहां मनुष्यहीका आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त्विक सम्यक्त्वक नाशका कारण अनन्तानुबंधीका उदय प्रगट हुआ, उसे सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा। तथा सम्यक्त्वका अभाव होनेपर मिथ्यात्व होता है वह तो सासादनमें नहीं हुआ। यहां उपशम सम्क्त्वहीका काल है—ऐसा जानना। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टयकी सम्यक्त्व होनेपर अवस्था होती नहीं, इसलिये सात प्रकृतियों के उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जाती है।

फिर प्रश्न:--सम्यक्त्वमार्गेगाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं ?

समाघान:—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सम्यक्त्वके ग्रभावरूप मिध्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातक भाव सो सासादन है। इस प्रकार सम्यक्त्वमांग्णासे जीवका बिचार करने पर छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यत्क्वसे श्रष्ट होकर मिध्यात्वमें ग्राया हो उसे मिध्यात्वसम्यक्त्व कहा जाये। परन्तु यह ग्रसत्य है; क्योंकि ग्रभ्व्यके भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तथा मिध्यात्व सम्यक्त्व कहना ही ग्रग्रुद्ध है। जैसे संयममागंगामें ग्रसंयम कहा, भव्यमागंगा में ग्रभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वमागंगामें मिध्यात्व कहा है। मिध्यात्वको सम्यक्त्वका भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व ग्रपेक्षा विचार करनेपर कितने ही जीवोंके सम्यक्त्वका ग्रभाव भासित हो, वहाँ मिध्यात्व पाया जाता है,—ऐसा ग्रथं प्रगट करनेके प्रथं सम्यक्त्व ग्रभाव भासित हो, वहाँ मिध्यात्व पाया जाता है,—ऐसा ग्रथं प्रगट करनेके प्रथं सम्यक्त्व मागंगामें मिध्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नहीं हैं। सम्यक्त्व भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहाँ कर्मके उपशामादिक से उपशामादि सम्यक्त्व कहे, सो कर्मके उपशामादिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो तस्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशामादिक होते हैं, तब इसके तस्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है—ऐसा जानना। ऐसे सम्यक्त्वके भेद जानना। इस प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानना।

### सम्यन्दर्शनके बाठ बंग

तथा सम्यादर्शंबके ग्राठ ग्रंग कहे हैं:—ितःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विनित्सत्व, ग्रमूढ़ हित्व, उपवृंह्ण, स्थितिकरण, प्रभावना ग्रीर वात्सत्य। वहां भयका ग्रभाव ग्रथवा तक्ष्वोंमें संशयका ग्रभाव सो निःशंकितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप वांछाका ग्रभाव सो निःकांक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्वेषरूप ग्लानिका ग्रभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। तथा तक्ष्वोंमें व देवादिक में ग्रन्यथा प्रतीतिरूप मोहका ग्रभाव सो ग्रमूढ़ हित्व है। तथा ग्रात्मवर्मका व जिनवर्मका बढ़ाना उसका नाम उपवृंहण है; इसी ग्रंगका नाम उपगृहन भी कहा जाता है। वहां वर्मात्मा जीवोंके दोष ढंकना—ऐसा उसका ग्रथं जानना। तथा ग्रपने स्वभावमें व जिनवर्ममें ग्रपनेको व परको स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। तथा ग्रपने स्वरूपकी व जिनवर्मको महिसा प्रगठ करना, सो प्रभावना है। तथा स्वरूपमें व जिनवर्ममें व धर्मात्मा जीवोंमें ग्रति प्रीतिभाव, सो वात्सल्य है।—ऐसे यह ग्राठ ग्रंग जानना। जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादिक ग्रंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्तक ग्रंग हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—कितने ही सम्यक्त्वी जीवोंके भी भय, इच्छा, ग्लानि मादि पाये जाते हैं, भौर कितने ही मिथ्यादृष्टियोंके नहीं पाये जाते, इसलिये निःशंकितादिक भ्रंग सम्यक्त्वके कैसे कहते हो ?

समाधानः जैसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक ग्रंग कहे जाते हैं; वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई ग्रंग न हो। वहाँ इसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परन्तु उन ग्रंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्ष्वके निःशंकितादि ग्रंग कहै जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्ष्वि ऐसा भी हो, जिसके निःशंकितत्वादिमें कोई ग्रंग न हो; वहाँ उसके सम्यक्ष्व तो कहा जाता है, परन्तु उन ग्रंगोंके बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बन्दरके भी हस्तपादादि ग्रंग होते हैं, परन्तु जैसे मनुष्यके होते हैं, वैसे नहीं होते। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक ग्रंग होते हैं, परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्षता सहित सम्यक्ष्विके होते हैं वैसे नहीं होते। तथा सम्यक्ष्वमें पच्चीस मल कहे हैं—ग्राठ शंकादिक, ग्राठ मद, तीन मूढ़ता, षट् ग्रनायतन, सो यह सम्यक्ष्विके नहीं होते। कदाचित् किसीको कोई मल लगै, परन्तु सम्यक्ष्यका सर्वथा नाश नहीं होता, वहाँ सम्यक्ष्व मिलन ही होता है—ऐसा जानना। बहु......

# पं॰ टोडरमल जी के सुपुत्र श्री मंं गुमानीराम जी सा॰ द्वारा रिवत

## "समाधि-मरण स्वरूप"

[ आचार्यं करूप श्री पं • टोडरसलकी के सङ्घाठी और धर्म प्रशासना में उत्साह ग्रेरक त० राजमलकी कृत ''ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रादकाचार' नामक पन्च में से यह अधिकार बहुत सुन्दर जानकर आत्मधर्म शंक २५३-५४ में दिया था उसी में से गुरू का अंश यहाँ दिया जाता है। ]

हे भव्य ! तू मुन ! ग्रव समाधिमरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निःकषायका है, शान्त परिएगमों का है, मेबविज्ञान सहित, कषाय रहित शान्त परिएगमों से मरण होना समाधिमरण है। संक्षिप्त रूप से समाधिमरण का यही वर्णन है विशेष रूपर्से कथन आगे किया जा रहा है।

सम्यक्तानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधिमरण ही की इच्छा करता है, उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अन्तमें मरण समय निकट झाने पर वह इस प्रकार सावधान होता है जिसप्रकार वह सोया हुझा सिह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिह ! तुम्हारे पर बैरियों की कीज झाक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो झौर गुका से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की कौज को जीत लो। महान् पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं।

उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शाहूँ ल तत्कारण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानों आषाव मास में इन्द्र ने ही गर्जना की हो !

मृत्यु को निकट जानकर सम्यक्षानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है और कायरपने को बूर ही से छोड़ देता है।

## सम्यग्दष्टि कैसा है ?

उसके हृदय में झारमा का स्वकृप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। वह झान ज्योति को लिये झानन्दरस से परिपूर्ण है। वह अपने को साक्षात् पुरुषाकार असूर्तिक, चैतन्यघातु का पिड, झनंत अक्षय गुर्णों से युक्त चैतन्यदेव ही जानता है। उसके झतिशय से ही वह प्रवृक्ष्य के प्रति रंखमात्र भी रागी नहीं होता।

#### सम्यग्दष्टि रागी क्यों नहीं होता ?

१. क्रोध, मान, माया और छोम ये चार क्याय हैं।

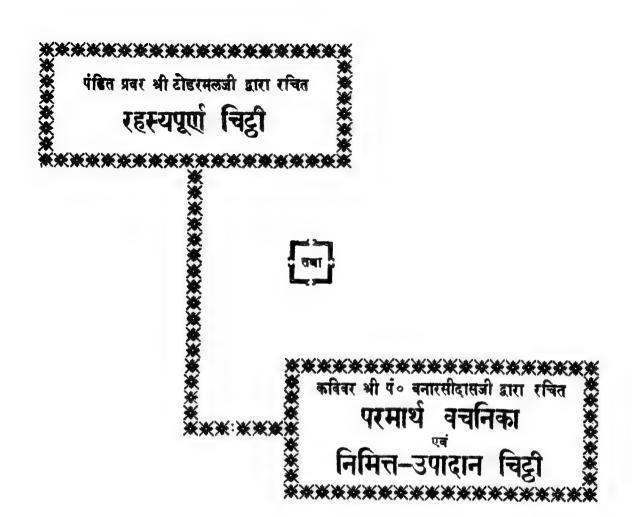

भाषा परिवर्त्तनकर्ताः— मगनलाल जैन



# पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी

## **अ** श्री अ∌

सिद्ध श्री मुलताननगर महा शुभस्यानमें साधर्मी भाई श्रनेक उपमा योग्य श्रव्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारयदासजी, श्रन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमलके श्री प्रमुख विनय शब्द श्रवधारण करना। यहाँ यथासम्भव श्रानन्द है, तुम्हारे चिदानन्दधनके श्रनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।

ग्रपरंच तुम्हारा एक पत्र भाईजी श्री रामसिंहजी भुवानीदासजी पर श्राया था। उसके समाचार जहानाबादसे मुक्तको ग्रन्य सार्घीमयोंने लिखे थे। सो भाईजी, ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्तमानकालमें ग्रध्यात्मरसके रसिक बहुत थोड़े हैं। घन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी बात भी करते हैं। वही कहा है—

तत्त्रति त्रीतिचित्ते न येन वार्तापि हि श्रुता। निश्चितं स भवे द्रव्यो भाविनिर्वाणभाजनम्।।

-पद्मनिन्द पचविंशतिका (एकत्वाशीति: २३)

ग्रर्थ:- जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप ग्रात्माकी बात भी सुनी है, वह निश्चयसे भव्य है। ग्रल्पकालमें मोक्षका पात्र है।

सो भाईजी, तुमने प्रश्न लिखे उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ खिलते हैं सो जानना और अध्यात्म आगमकी चर्चा गिंभत पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। और निरन्तर स्वरूपानुभवनका अभ्यास रखोंगेजी। श्रीरस्तु।

वाब, स्वानुमव दशामें प्रत्यक्ष-परोक्षादिक प्रश्नोंके उत्तर स्व बुद्धि अनुसार लिखते हैं।

वहाँ प्रथमही स्वानुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते हैं:--

जीव पदार्थ ग्रनादिसे मिध्यादृष्टि है। वहाँ स्व-परके यथार्थरूपसे विपरीत श्रद्धानका नाम मिध्यात्व है। तथा जिसकाल किसी जीवके दर्शनमोहके उपशम-क्षय-

क्षयोपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता है; इसलिये स्व-परके श्रद्धानमें श्रुद्धात्म श्रद्धानरूप निरचयसम्यक्त्व गर्भित है। तथा यदि स्व-परका श्रद्धान नहीं है श्रीर जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धमं उन्हींको मानता है वा सप्त तत्त्वोंको मानता है, त्रान्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-परभेद-विज्ञानसहित जो तत्त्वार्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना।

तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्टे मनके द्वारा क्षयोपशम-रूप मिथ्यात्वदशामें कुमति, कुश्रुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान ग्रब मति-श्रुतरूप सम्यग्ज्ञान हुग्रा। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

यदि कदाचित् घट-पटादिक पदार्थोंको अयथार्थभी जाने तो वह आवरण जनित स्रोदियक अज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यग्-ज्ञान ही है, क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोंको नहीं साधता। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका स्रंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता है वह सर्व प्रकाशका स्रंश है।

जो ज्ञान मित-श्रुतरूप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप होता है; सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा तो जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सिवकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार प्रवर्त्त ते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय—कषायादि-रूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवर्त्तता है उसे सिवकल्परूप जानना।

यहाँ प्रश्नः—शुभाशुभरूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वका अस्तित्व कैसे पाया जाय ?

समाधान:—जैसे कोई गुम। शता सेठके कार्यमें प्रवर्ता ता है, उस कार्यको अपना भो कहता है, हर्ष-विषादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवर्त्त हुए अपनी और सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्य कर्त्ता गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठके धनको चुराकर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होय। उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभरूप कार्यको करता हुआ तद्रूप परिएामित हो, तथापि अंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीराश्रित व्रत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय। सो ऐसे सविकल्प परिएगम होते हैं।

### अब सविकल्पहीके द्वारा निर्विकल्प परिणाम होनेका विधान कहते हैं:-

वही सम्यक्त्वी कदाचित् स्वरूप घ्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेदिवज्ञान स्वपरका करे; नोकर्म—द्रव्यकर्म—भावकर्मरिहत केवल चैतन्य-चमत्कार-मात्र प्रपना स्वरूप जाने; पश्चात् परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मिवचार हो रहता है; वहां प्रनेक प्रकार निजस्वरूपमें ग्रहंबुद्धि घरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होनेपर सहज हो ग्रानन्द तरंग उठती है, रोमांच हो ग्राता है, तत्पश्चात् ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्रस्वरूप भासने लगे; वहां सर्व परिस्णाम उस रूपमें एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं; दर्शन—ज्ञानादिकका व नय-प्रमास्मादिकका भी विचार विलय हो जाता है।

चैतन्यस्वरूप जो सिवकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमें व्याप्य-व्यापकरूप होकर इसप्रकार प्रवर्त्त है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशाका नाम निर्विकल्प ग्रनुभव है। बड़े नयचक ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है—

## तञ्चागोसणकाले समयं बुज्केहि जित्तमगोण । णो आराइणसमये पञ्चक्लो अणुहवी जह्या ।। २६६ ॥

अर्थ:—तत्त्वके अवलोकन (अन्वेषण्) का जो काल उसमें समय प्रयात् शुद्धात्माको युक्ति अर्थात् नय-प्रमाण् द्वारा पहले जाने । पश्चात् आराधन समय जो अनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण् नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है । जैसे—रत्नको खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते हैं तब विकल्प नहीं है— पहिननेका सुख ही है। इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है।

तथा जो ज्ञान पांच इन्द्रिया व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब मोरसे सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभवमें केवल स्वरूपसन्मुख हुम्रा। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है इसलिये एक कालमें एक ज्ञेयहीको जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको प्रवर्तित हुम्रा तब अन्यका जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप घ्यानीको कुछ खबर नहीं,—इसप्रकार मितज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हुम्रा। तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्रुतज्ञान भी स्वरूपसन्मुख हुम्रा। ऐसा वर्णन समयसारकी टीका म्रात्मख्यातिमें है तथा म्रात्मा अवलोकनादिमें है। इसीलिये निर्विकल्प अनुभवको अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इन्द्रियों-

का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; श्रीर मनका धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान इन्द्रिय-मनमें प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभवमें प्रवर्तता है तथापि इस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहते हैं। तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुआ। भी कहते हैं क्योंकि इस अनुभव में मितज्ञान-श्रुतज्ञान हो हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है।

मित-श्रुतज्ञान इन्द्रिय-मनके ग्रवलम्बन बिना नहीं होता, सो यहाँ इन्द्रियका तो ग्रभाव ही है क्योंकि इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ हो है। तथा यहाँ मनज्ञान है क्योंकि मनका विषय ग्रमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्बन्धी परिणाम स्वरूपमें एकाग्र होकर ग्रन्य चिन्ताका निरोध करते हैं, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैं। "एकाग्र चिन्ता निरोधो व्यानम्" ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे श्रनुभव दशामें सम्भव है। तथा [ समयसार ] नाटकके कवित्तमें कहा है—

वस्तु विचारत ध्यावते, मन पानै विश्राम । रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभव याकौ नाम ।।

इसप्रकार मन बिना जुदे ही परिएगम स्वरूपमें प्रवर्तित नहीं हुए इसलिये स्वानुभवको मनजनित भी कहते हैं; श्रतः अतीन्द्रिय कहनेमें श्रौर मनजनित कहनेमें कुछ विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है।

तथा तुमने लिखा कि—''ग्रात्मा ग्रतीन्द्रिय है, इसलिये ग्रतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है;'' सो (भाईजी) मन ग्रमूर्तिकका भी ग्रहण करता है क्योंकि मित-श्रुतज्ञानका विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्तंच तत्त्वार्थ सूत्रे—

## "मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रच्येष्वसर्वपर्यायेषु ।" ( १-२६ )

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रश्न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो सम्यक्त्वके भेद हैं नहीं। चौथे गुएास्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसिलये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूपही है। वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी रहता है। इसिलये तुमने जो लिखा था कि—"निश्चयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है ग्रीर व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है," सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं वहाँ उपशम-सम्यक्त्व ग्रीर क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं ग्रीर क्षयोपशमसम्यक्त्व समल है क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है। परन्तु इस सम्यक्त्वमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो वहीं हैं।

क्षायिक सम्यक्तीके शुभाशुमरूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभवरूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्वगुण तो समान ही है, इसिलये सम्यक्त्वके तो प्रत्यक्ष-परीक्ष भेद नहीं मानना । तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष-परीक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यक्तान है, इसिलये मितज्ञान-श्रुत-ज्ञान तो परीक्ष प्रमाण हैं, ग्रवधि-मनःपर्यय-केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। "आद्ये परीक्षं प्रत्यक्षमन्यत्" (तत्त्वार्थस्त्र ब० १, सत्र ११-१२) ऐसा सूत्रका वचन है तथा तर्कशास्त्रमें प्रत्यक्ष-परीक्षका ऐसा लक्षण कहा है—

#### ''स्पष्टप्रतिभासात्मकं प्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं।''

जो ज्ञान अपने विषयको निर्मलतारूप स्पष्टतया भलीभाँति जाने सो प्रत्यक्ष और जो स्पष्ट भलीभाँति न जाने सो परोक्ष । वहाँ मितज्ञान-श्रुतज्ञानके विषय तो बहुत हैं, परन्तु एक भी ज्ञेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसलिये परोक्ष कहे और अविधि —मनः पर्ययज्ञानके विषय थोड़े हैं तथापि अपने विषयको स्पष्ट भलीभाँति जानता है इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सर्व ज्ञेयको आप स्पष्ट जानता है इसलिये सर्व प्रत्यक्ष है।

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं:—एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष । वहाँ भ्रविध, मनःपर्यय भौर केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं हो, इसलिये पारमाधिक प्रत्यक्ष हैं। तथा नेत्रादिकसे वर्णादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते हैं—'इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने', एकदेश निर्मलता भी पाई जाती है इसलिये इनको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु यदि एक वस्तुमें भ्रनेक मिश्र वर्ण हैं वे नेत्र द्वारा भलीभौति नहीं ग्रहण किये जाते हैं, इसलिये इसको परमार्थ-प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है।

तथा परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, धनुमान, भीर मागम।

वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थो उसे याद करके जानना उसे स्मृति कहते हैं।

हण्टान्त द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तकं कहते हैं। हेतुसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे श्रनुमान कहते हैं। श्रागमसे जो ज्ञान हो उसे श्रागम कहते हैं।

ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे हैं। वहाँ इस स्वानुभवदशामें जो आत्मा-को जाना जाता है सो श्रुतज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुतज्ञान है वह मितज्ञानपूर्वक ही है, वे मितज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसिलये यहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अवधि-मनःपर्ययका विषयरूपी पदार्थ ही है और केवलज्ञान छद्मस्थके है नहीं, इसिलये अनुभवमें अवधि-मनःपर्यय-केवल द्वारा आत्माका जानना नहीं है। तथा यहाँ आत्माको स्पष्ट भलीभाँति नहीं जानता है, इसिलये पारमाधिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं है। तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वैसे एकदेश निर्मलता सिहत भी आत्माके असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसिलये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है।

यहाँ पर तो आगम-अनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे आत्माका अनुभव होता है। जैनागममें जैसा आत्माका स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मगन करता है इसलिये आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा "मैं आत्मा ही हूँ, क्यों कि मुक्तमें ज्ञान है; जहाँ-जहाँ ज्ञान है वहाँ-वहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है जैसे मृतक कलेवरादिक है।"—इसप्रकार अनुमान द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम-अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें आयी उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है;— इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा हो आत्माका जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात् जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं, परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है।

यहाँ फिर प्रक्नः —यदि सविकल्प — निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो अधिक आनन्द कैसे होता है ?

उसका समाधान:—सिवकल्प दशामें ज्ञान भ्रमेक ज्ञे योंको जाननेरूप प्रवर्तता था; निर्विकल्पदशामें केवल भ्रात्माका ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिगाम चाना विकल्पोंमें परिगामित होता था वह केवल स्वरूपहीसे तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुआ, दूसरी यह विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएँ होनेपर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनन्द होता है जो कि विषय सेवनमें उसकी जाति का भ्रंश भी नहीं है, इसलिये उस आनन्दको भ्रतीन्द्रिय कहते हैं।

यहाँ फिर प्रश्नः—अनुभवमें भी बात्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्थोंमें अनुभवको प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं ? ऊपरकी गाथामें ही कहा है ''पञ्चको अणुहवो जम्हा'' सो कैसे है ?

उसका समाधानः—ग्रनुभवमें भ्रात्मा तो परोक्ष ही है, कुछ ग्रात्माके प्रदेश ग्राकार तो भासित होते नहीं हैं; परन्तु स्वरूपमें परिगाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभवप्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ ग्रागम—ग्रनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, ग्राप ही ग्रनुभवके रसस्वादको वेदता है। जैसे कोई ग्रंघ पुरुष मिश्रीको ग्रास्वादता है; वहाँ मिश्रीके ग्राकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिह्नासे स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है—वैसे स्वानुभवमें ग्रात्मा परोक्ष है, जो परिगामसे स्वाद ग्राया वह स्वाद प्रत्यक्ष है;—ऐसा जानना।

प्रथवा जो प्रत्यक्षको ही भौति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें कहते हैं कि—"हमने स्वप्नमें प्रथवा व्यानमें प्रमुक पुरुषको प्रत्यक्ष देखा;" वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है परन्तु प्रत्यक्षकी ही भौति प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार अनुभवमें ग्रात्मा प्रत्यक्षकी भौति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिये इस न्यायसे ग्रात्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है—ऐसा कहें तो दोप नहीं है। कथन तो अनेकप्रकारसे है; वह सर्व ग्रागम—प्रध्यात्म शास्त्रोंसे जैसे विरोध न हो वसे विवक्षाभेदसे कथन जानना।

यहाँ प्रश्नः-ऐसा अनुभव कीन गुणस्थानमें होता है ?

उसका समाधानः—वौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो बहुत कालके भ्रन्त-रालसे होता है भ्रौर ऊपरके गुणस्थानोंमें शोध्र-शीघ्र होता है।

फिर यहाँ प्रश्नः—अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपरके और नीचेके गुणस्थानों में मेद क्या ?

उसका समाधानः—परिणामोंकी मग्नतामें विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं ग्रौर दोनोंहीके परिणाम नाममें हैं; वहाँ एकको तो मग्नता विशेष है ग्रौर एक को योड़ी है—उसीप्रकार जानना। फिर प्रक्नः—यदि निर्विकल्प अनुभवमें कीई विकल्प नहीं है तो शुक्लध्यानका प्रथम मेद पृथक्त्ववितर्कवीचार कहा, वहाँ 'पृथक्त्ववितर्क'—नाना प्रकारके श्रुतका 'वीचार'— वर्ष-व्यंजन-योगसंक्रमण—ऐसा क्यों कहा !

समाधानः—कथन दो प्रकार है—एक स्थूलरूप है एक सूक्ष्मरूप है। जैसे स्थूलतासे तो छठवें हो गुणस्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य वत कहा श्रीर सूक्ष्मतासे नववें गुणस्थान तक मेथुन संज्ञा कहो, उसीप्रकार यहां अनुभवमें निविकल्पता स्थूलरूप कहते हैं। तथा सूक्ष्मतासे पृथवस्वितकं वीचारादिक भेद व कषायादिक दसवें गुणस्थान तक कहे हैं। वहां अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमें श्राये ऐसे भावका कथन स्थूल जानना तथा जो श्राप भी न जाने श्रीर केवली भगवान हो जानें—एसे भावका कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगादिकमें स्थूल कथनकी मुख्यता है श्रीर करणानुयोगमें सूक्ष्म कथनकी मुख्यता है;—ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इसप्रकार निविकल्प अनुभवका स्वरूप जानना।

तथा भाईजी, तुमने तीन दृष्टान्त लिखे व दृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो दृष्टान्त सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टान्त है वह एक प्रयोजनको बतलाता है, सो यहाँ द्वितीयाका विद्यु (चन्द्रमा), जलविन्दु, ग्राग्निकिश्विना—यह तो एकदेश हैं, ग्रोर पूर्णमासीका चन्द्र, महासागर तथा ग्राग्निकुण्ड—यह सर्वदेश हैं। उसीप्रकार चौथे गुर्गस्थानमें ग्रात्माके ज्ञानादिगुर्ग एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें गुर्गस्थानमें ग्रात्माके ज्ञानादिक गुर्ग सर्वथा प्रगट होते हैं; ग्रोर जैसे दृष्टान्तोंकी एक जाति है वैसे हो जितने गुर्ग अव्रत-सम्यग्दृष्टि के प्रगट हुए हैं उनकी ग्रोर तेरहवें गुर्गस्थानमें जो गुर्ग प्रगट होते हैं उनकी एक जाति है।

वहाँ तुमने प्रक्त लिखा कि एक जाति है तो जिसप्रकार केवली सर्व झेयोंको प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणस्थानवाला भी वात्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

उत्तर:—भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्याज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुणस्थानवालेको मित-श्रुतरूप सम्याज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान वालेको केवलरूप सम्याज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेशका अन्तर तो इतना हो है कि मित-श्रुतज्ञानवाला अमूर्तिक वस्नुको अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, किचित्, अनुक्रमसे जानता है तथा सर्वथा सर्व वस्तुको केवलज्ञान युगपत् जानता है; वह परोक्ष जानता है यह प्रत्यक्ष जानता है इतना हो विशेष है। और सवप्रकार एक ही जाति कहें तो जिसप्रकार केवली दुरारत् प्रत्यक्ष प्रप्रयोजनक्ष्य श्रेयको निर्विकल्परूप जानते हैं उसीप्रकार यह भी जाने—ऐसा तो है नहीं; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना।

उक्तं च ग्रष्टसहस्री मध्ये-

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । मेदः साक्षादसाक्षाच्च द्वावस्त्वन्यतमं भवेत ॥

( अष्टसहस्री, दशमः परिच्छेदः १०४)

अर्थ:—स्याद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान और केवलज्ञान—यह दोनों सर्व तत्त्वोंका प्रकाशन करनेवाले हैं। विशेष इतना ही है कि—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष है। परन्तु वस्तु है सो और नहीं है।

तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप भीर व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिखा है सो सत्य है, परन्तु इतना जानना कि सम्यक्त्वीके व्यवहार सम्यक्त्वमें वा भन्यकालमें भन्तरङ्ग निश्चयसम्यक्त्व गिभत है, सदैव गमनरूप रहता है।

तथा तुमने लिखा—कोई साधर्मी कहता है कि—''आत्माको प्रत्यक्ष जाने तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जाने !

सो कहते हैं कि --- आत्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्मवर्गणाको भविभानी भी जानते हैं।

तथा तुमने लिखा—द्वितीयाके चन्द्रमाकी भाँति आत्माके प्रदेश थोड़ेसे खुले कही ? उत्तर:—यह दृष्टान्त प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुएकी अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व सम्बन्धी और अनुभव सम्बन्धी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षादिकके प्रश्न तुमने खिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है; तुम भी जिनवाएगिसे तथा अपनी परिएाति से मिलान कर लेना। अर भाईजी, विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह खिखनेमें नहीं आती। यिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधीन है, इसिलये भला यह है कि चैतन्यस्वरूपके अनुभवका खद्यमी रहना। वतंमानकाल अध्यात्मतत्त्व तो आत्मल्याति—समयसारग्रंथको अमृतचन्द्र आचार्यकृत संस्कृतटीका—में है और आगमकी चर्चा गोम्मटसार में है, तथा और भी अन्यग्रन्थोंमें है। जो जानते हैं वह सब लिखनेमें अने नहीं. इसिलये तुम भी अध्यात्म तथा आगम-प्रन्थोंका अभ्यास रखना और स्वरूपानन्दमें मग्न रहना। और तुमने कोई विशेष ग्रन्थ जाने हों सो मुक्तको लिख भेजना। सार्थामयोंको तो परस्पर चर्चा ही चाहिये। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परन्तु तुम सरीखे भाइयोंसे परस्पर विचार है सो बड़ी बार्ता है। जबतक मिलना नहीं हो तबतक पत्र तो अवहय ही लिखा करोंग।

मिती फागुन बदी ५. सं० १८११

## कविवर पं॰ बनारसीदासजी रचित

# परमार्थवचनिका

एक जीवद्रव्य, उसके धनंतगुरण, ग्रनंत पर्यायें, एक-एक गुराके ध्रसंख्यात-प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें धनन्त कर्मवर्गरणाएँ, एक-एक कर्मवर्गरणामें धनंत-धनंत पुद्गलपरमार्गु, एक-एक पुद्गलपरमार्गु धनंत गुरा धनंत पर्यायसहित विराजमान । यह एक संसारावस्थित जीवपिण्डकी धवस्था । इसीप्रकार धनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप जानना । एक जीवद्रव्य ग्रनंत-म्रनंत पुद्गलद्रव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानना । उसका विवरणा—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्यरूप पुरुगलद्रव्यकी परिणति । उसका विवरण—

एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अवस्था सहित नाना आकाररूप परिएमित होता है वह प्रकार अन्य जीवसे नहीं मिलता; उसका और प्रकार है। इसीप्रकार अनं-तानंतस्वरूप जीवद्रव्य अनंतानंतस्वरूप अवस्थासहित वर्त रहे हैं। किसी जीवद्रव्यके परि-एगम किसी अन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते। इसीप्रकार एक पुद्गलपरमाणु एकसमयमें जिसप्रकारकी अवस्था घारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गलपरमाणु द्रव्यसे नहीं मिलती। इसलिये पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य-अन्यता जानना।

अब, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही अनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना कि जीवद्रव्य एक, पुद्गलपरमाशुद्रव्य अनंतानंत, चलाचलरूप, आगमनगमनरूप, अनं-ताकार परिशामनरूप, बंधमूक्ति शक्तिसहित वर्तते हैं।

श्रव, जीवद्रव्यकी श्रनंती श्रवस्थाएँ, उनमें तीन श्रवस्थाएँ मुख्य स्थापित कीं— एक श्रगुद्ध श्रवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र श्रवस्था, एक शुद्ध श्रवस्था—यह तीन श्रव-स्थाएँ संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध श्रनवस्थितरूप कहे जाते हैं।

अब तीनों अवस्थाओंका विचार-एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चयद्रव्यको सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार।

### अब निश्चय-व्यवहारका विवरण लिखते हैं:---

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव। परन्तु विशेष इतना कि—जितनेकाल संसारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारा-तीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरूप बतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी।

#### अब तीनों अवस्थाओंका विवरण लिखते हैं:--

जितने काल मिथ्यात्व स्रवस्था, उतने काल स्रशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य स्रशुद्ध-व्यवहारी । सम्यग्दृष्टि होते ही चतुर्थं गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थानक पर्यंत मिश्रनिश्चया-त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी गुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी ।

अब निश्चय तो द्र-यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं:-

मिध्यादृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता इसिंचिये परस्वरूपमें मग्न होकर कार्य मानता है; वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सम्यग्दृष्टि अपने स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसत्ता-परस्वरूपसे अपना कार्य न मानता हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके बलसे शुद्धात्मस्वरूपका रमणशील है इसिंचिये शुद्धव्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ अवस्था विद्यमान है इसिंचिये व्यवहारी नाम कहते हैं। शुद्धव्यवहारकी सरहद तेरहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान पर्यंत जानना। असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहारः।

#### अब तीनों व्यवहारका स्वरूप कहते हैं:-

प्रशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोपयोगिमिश्रित स्व-रूपाचरएारूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरएारूप। परन्तु विशेष इनका इतना कि कोई कहे कि—शुद्धस्वरूपाचरएात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है, वहां भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारीग्रवस्थापर्यन्त व्यवहार कहा जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहां यह स्थापना की है। इसलिये सिद्धको व्यवहारातीत कहे जाते हैं। इति व्यवहार विचार समाप्त।

अब ागम अध्यात्मका स्वरूप कहते हैं:—

धार्यम-वस्तुका जो स्वभाव उसे श्रागम कहते हैं। घात्माका जो ग्रधिकार

उसे प्रध्यात्म कहते हैं। ग्रागम तथा प्रध्यात्मस्वरूप भाव धात्मद्रव्यके जानने। वे दोनों भाव संसार प्रवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने। उसका विवरण—ग्रागमरूप कर्मपद्धति, प्रध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति। उसका विवरण—कर्मपद्धति पौदुगिलकद्रव्यरूप ध्रथवा भावरूप; द्रव्यरूप पुदुगलपरिणाम, भावरूप पुदुगलाकार ग्रात्माकी प्रशुद्धपरिणतिरूप परिणाम;—उन दोनों परिणामोंको ग्रागमरूप स्थापित किया। ग्रव शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप ग्रथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञान—दर्शव—वीर्य ग्रादि ग्रनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम ग्रध्यात्मरूप बावना। ग्रागम प्रध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें ग्रनन्तता माननी।

#### अनन्तता कही उसका विचार-

धनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हायमें लेकर इसका विचार दीर्घट्ट हिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप मीजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पूष्प; फल संयुक्त है। फल-फलमें अनेक बीज होते हैं । इसप्रकारकी धवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें । श्रीर भी सुक्ष्मदृष्टि दें तो जो-जो बीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे मंतर्गभित वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भौति एक वटमें धनेक-भ्रनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय-प्रमारासे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार धनन्तताका स्वरूप जानना। उस ग्रनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी ग्रनन्त ही देखते-जानते-कहते हैं; ग्रनन्तका दूसरा ग्रन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। इसलिये धनन्तता धनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार भ्रागम भ्रध्यात्मकी भ्रनन्तता जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अनन्ता-नन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे ग्रध्यात्म एक द्रव्याश्रित, ग्रागम ग्रनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित । इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, ग्रंशमात्र मति-श्रुतज्ञान ग्राह्य है, इसलिये सर्वथाप्रकार ग्रागमी ग्रध्यात्मी तो केवली, ग्रंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, देशमात्र ज्ञाता श्रवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी; यह तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्यादृष्टि जीव न ग्रागमी, न ग्रध्यात्मी है । क्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके बलसे ग्रागम-ग्रध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, परन्तु म्रागमग्रध्यात्मका स्वरूप सम्यक्ष्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूढ़ जीव न श्रागमी, न श्रध्यात्मी, निर्वेदकत्वात ।

### थव मृढ तथा ज्ञानी जीवका विशेषपना और भी सुनी-

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूढ मोक्षमार्गको साधना नहीं जानता; क्यों ?—इसलिये, सुनो-मूढ जीव ग्रागमपद्धितको व्यवहार कहता है, ग्रध्यातमपद्धितको निरुचय कहता है इसलिये ग्रागम-ग्रंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता है, ग्रध्यातम-ग्रंगको व्यवहारसे नहीं जानता,— यह मूढदृष्टिका स्वभाव है; उसे इसी-ग्रकार सूमता है। क्यों? इसलिये कि—ग्रागम-ग्रंग बाह्यक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम। वह बाह्य क्रिया करता हुम्रा मूढ जीव ग्रपनिको मोक्षका मिक्कारी मानता है; ग्रन्तर्गभित जो ग्रध्यात्मरूप किया वह ग्रन्तर्वृष्टिग्राह्य है, वह किया मूढ जीव नहीं जानता। ग्रन्तर्वृष्टिके ग्रभावसे ग्रन्तर्कम्या दृष्टिगोचर नहीं होती, इस-लिये मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमें ग्रसमर्थ है।

### वब सम्यग्दृष्टिका विचार सुनो-

सम्यग्दृष्टि कीन है सो सुनो-संशय, विमोह, विभ्रम-ये तीन भाव जिसमें नहीं सो सम्यग्दृष्टि । संशय, विमोह, विभ्रम क्या है ? उसका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा दिख-लाते हैं सा सुनो-जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें खड़े थे। उन चारोंके पास धाकर किसी ग्रौर पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिखाया ग्रौर प्रत्येक प्रत्येकसे प्रश्न किया कि यह क्या है ? — सीप है या चाँदी है ? प्रथम ही एक संशयदान पुरुष बोला — कुछ सुष(-समभ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरघार नहीं होता । दूसरा विमोहवान पुरुष बोला-मुभे यह कुछ समभ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं माता, इसलिये हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। ग्रथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहलक्परे। तीसरा विश्रमवाला पुरुष भी बोला कि-यह तो प्रत्यक्षप्रमारा चाँदी है, इसे सीप कौन कहेगा ? मेरो दृष्टिमें तो चौंदो सूऋती है, इसलिये सर्वथा प्रकार यह चौंदी है;— इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं; इसलिये तीनों मिथ्यावादी हैं। प्रव चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका दुकड़ा है, इसमें इया घोखा? सीप सीप सोप, निरधार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रवास भ्रामक भ्रथवा भंभ । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको स्व-पर स्वरूपमें न संशय, न विमोह, न बिभ्रम, यथार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव अंतर्द ष्टिसे मोक्षपद्धतिको साधना जानता है। बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानता है, वह निमित्त नानारूप है, एकरूप

नहीं है। ग्रंतर्दृष्टिके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साधे ग्रौर सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी किएका जागनेपर मोक्षमार्ग सचा। मोक्षमार्गको साधना यह व्यवहार, ग्रुद्धव्य श्रक्तियारूप सो निश्चय। इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता है, न मानता है। मूढ जीव बंवपद्धितको साधकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। क्यों? इसलिये कि बंधके साधनेसे बंध सघता है, मोक्षा नहीं सघता। ज्ञाता जब कदाचित् बंधपद्धितका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धितसे मेरा द्रव्य ग्रनादिका वन्धरूप चला ग्राया है; ग्रव इस पद्धितसे मोह तोड़कर प्रवर्त; इस पद्धितका राग पूर्वको भौति हे नर! किसलिये करते हो? क्षणमात्र भी बन्धपद्धितभें मग्न नहीं होता वह ज्ञाता ग्रपने स्वरूपको विचारता है, ग्रनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है, नवधाभक्ति, तप, क्रिया, ग्रपने ग्रुद्धस्वरूपके सन्मुक्त होकर करता है। यह ज्ञाताका ग्राचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार।

#### अब हेय-रोय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं:--

हेय-त्यागरूप तो प्रपने द्रव्यकी प्रशुद्धता, शेय-विचाररूप प्रन्य बट्द्रव्योंका स्वरूप, उपादेय—माचरएारूप मपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरएा—गुएास्थान प्रमास हेय-शेय-उपादेयरूप शक्ति जाताकी होती है। ज्यों ज्यों जाताकी हेय-शेय-उपादेयरूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गूगस्थानकी बढ़वारी कही है। गूगस्थानप्रमाग ज्ञान, गुरास्थान प्रमारा क्रिया । उसमें विशेष इतना कि एक गुरास्थानवर्ती धनेकजीव हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी किया कही जाती है। भिन्न-भिन्न ससाके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती । एक-एक जीवद्रव्यमें ग्रन्य-ग्रन्यरूप ग्रीदियक भाव होते हैं, उन भौदयिक भावानुसार ज्ञानकी भन्य-भ्रन्यता जानना। परन्तु विशेष इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष-मार्ग साक्षात् कहे । क्यों ? ग्रवस्थाप्रमाण् परसत्तावलंबक है । (परन्तु) परसत्तावलंबी ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता। जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान । उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके ग्रौदयिकभाव होते हैं, उन भीदयिकभावोंका ज्ञाता, तमाशगीर है, न कत्ती है, न भोक्ता है, न भवलम्बी है, इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके भीदियकभाव सर्वथा हो तो फलाना गुरास्थान कहा जाय तो भूठ है। उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है। क्यों ?-इसलिये कि भीर गुरास्थानोंकी कौन वात चलाये ? केवलोके भी भीदियकभावोंकी

नानाप्रकारता जानना । केवबीके भी घौदियकभाव एक-से बहीं होते । किसा केवबीको दण्डकपाटरूप कियाका चदय होता है, किसी केवलीको वहीं होता । जब केवलीमें भी उदयकी नावाप्रकारता है तब और गुणस्थानकी कौन बात चलाये ? इसलिये घौदियक भावोंके भरोसे झान नहीं है, ज्ञान स्वरूक्तिप्रमाण है । स्व—पर प्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुभव प्रमाण—यह ज्ञाताका साम्रूब्यंपना है । इन बातोंका विवरण कहाँ तक खिखें, कहाँ तक कहें ? वचनातीत, इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिये यह विचार बहुत क्या खिखें ? जो ज्ञाता होगा वह योड़ा ही खिला बहुत करके समभेगा, जो प्रज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही परन्तु समभेगा नहीं । यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी है । जो इसे सुनेगा, समभेगा, श्रद्धेगा उसे कल्याणकारी है—भाग्यप्रमाण ।

#### इति परमार्थवचनिका ।



### कविवर पं• बनारसीदासजी लिखित

# उपादान-निमित्तको चिट्ठो

प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरहानिमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति । उसका विवरहा-एक
द्रव्यायिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायायिक निमित्त-उपादान । उसका विवरहा-द्रव्याविक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायायिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना ।
उसकी चौभंगी । प्रथम ही गुणभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हूँ । सो
किसप्रकार ? इसप्रकार, सुनो-जीवद्रव्य, उसके धनंतगुण, सब गुण ध्रसहाय स्वाधीन
सदाकाल । उनमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौभंगीका विचार-

एक तो जीवका ज्ञानगुरा, दूसरा जीवका चारित्र गुरा। ये दोनों गुरा शुद्धरूप भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने। उसका विवररा—इन दोनोंकी गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी। उसका विवररा—ज्ञानगुराको तो ज्ञान-अज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिध्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमारा सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि—ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिध्यात्वरूप जातिका नाश सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होने पर;—यह तो ज्ञानगुराका निर्णय हुआ। अब चारित्रगुराका विवररा कहते हैं—संक्लेश विशुद्धरूप गति, थिरता-अस्थिरता शक्ति, मंद तीव्ररूप जाति, द्रव्यप्रमारा सत्ता; परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुरास्थान पर्यंत है, तीव्रताकी स्थिति पौचवें गुरास्थान पर्यंत है। यह तो दोनोंका अरुगभेद न्यारा-न्यारा किया। अब इनकी व्यवस्था—न ज्ञान चारित्रके आधीन है, न चारित्र ज्ञानके आधीन है; दोनों असहायरूप हैं। यह तो मर्यादाबंध है।

अब, चौभंगी का विचार--- इतन गुण निमित्त, चारित्रगुण उपादानरूप-उसका विवरण--

एक तो प्रशुद्ध निमित्त, प्रशुद्ध उपादान दूसरा प्रशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान; तीसरा शुद्ध निमित्त, प्रशुद्ध उपादान; चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। उसका विवरण — सूक्ष्मदृष्टि देकर एक समयकी प्रवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयरूप मिध्यात्व- सम्यक्ष्वकी बात नहीं चलाना। किसी समय जीवकी अवस्था इस प्रकार होती है कि जानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अजानरूप ज्ञान, संक्लेश चारित्र। जिस समय अजानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेशरूप गति चारित्रकी, उस समय निमित्त-उपादान दोनों अशुद्ध। किसी समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय अशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। चस प्रकार जीवकी अन्य-अन्य दशा सदाकाल अनादिरूप है। उसका विवरण—जानरूप ज्ञानकी शुद्धता कही जाय, विशुद्धरूप चारित्रकी शृद्धता कही जाय। अञ्च उसका विचार सुनो—

मिथ्यात्व ग्रवस्थामें किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तब क्या जानता है ? ऐसा जानता है कि-लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुक्तसे न्यारे हैं, प्रत्यक्षप्रमाएा; में मह्रुंगा, ये यहाँ ही रहेंगे-ऐसा जानता है। प्रथवा ये जायेंगे, मैं रहुँगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है ऐसा जानपना मिण्यादृष्टिको होता है सी तो शुद्धता कही जाय, परन्तु सम्यक्-शुद्धता नहीं, गिंभत शुद्धता; जब वस्तुका स्वरूप जाने तब सम्यकशुद्धताः वह ग्रन्थिभेदके बिना नहीं होतीः परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी श्रकाम-निर्जरा है। उसी जीवको किसी समय ज्ञानगुरा अजानरूप है गहलरूप, उससे केवल बंध है। इसी प्रकार मिथ्यात्व-भ्रवस्थामें किसी समय चारित्रगुरा विशुद्धरूप है, इसिलये चारित्रावरण कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निर्जरा है। किसी समय चारित्रगुण संक्लेश-रूप है, इसलिये केवल तीव्रबंध है। इस प्रकार मिथ्या-भवस्थामें जिस समय जानरूप ज्ञान है भीर विश्वद्धतारूप चारित्र है उस समय निजंरा है। जिस समय भजानरूप ज्ञान है, संक्लेशकप चारित्र है, उस समय बंध है। उसमें विशेष इतना कि झल्प निर्जरा बहत बंध, इसलिये मिध्यात्व-भवस्थामें केवल बंध कहा; भ्रत्पकी श्रपेक्षा । जैसे किसी पुरुषको नफा थोड़ा टोटा बहुत, उस पुरुषको टोटाबाला ही कहा जाया। परन्तु बंध-निर्जराके बिना जीव किसी धवस्थामें नहीं है। दृष्टान्त यह कि-विशृद्धतासे निर्जरा न होती तो एकेन्द्रिय जीव निगोद भवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके बल ग्राता वहाँ तो ज्ञानगुरा धजानरूप गहलरूप है- धबुदरूप है, इसलिये ज्ञानगुराका तो बल

नहीं है। विशुद्धरूप चारित्रके बससे जीव व्यवहार राशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यमें कषायकी मन्दता होती है उससे निर्जरा होती है। उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता जानना। ग्रब ग्रीर भी विस्तार सुनो:—

जानपना ज्ञानका धौर विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी हैं, इसलिये दोनोंमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गिंभत शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। इन दोनों गुणोंकी गिंभत शुद्धता जबतक प्रन्थिभेद न हो तबतक मोक्षमार्ग नहीं साधती; परन्तु ऊर्ध्वताको करे, प्रवश्य करे ही। इन दोनों गुणोंकी गींभत शुद्धता जब प्रन्थिभेद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुण धाराप्रवाहरूपसे मोक्षमार्गको चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निर्मल होता है, च।रित्रगुणकी शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मल होता है। वह केवलज्ञानका ग्रंकुर, वह यथाल्यातचारित्र-का ग्रंकुर।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—तुमने कहा कि—ज्ञानका जानपना श्रौर चारित्रकी विशुद्धता—दोनोंसे निर्जरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जरा, यह हमने माना; चारित्रकी विशुद्धतासे निर्जरा कैसे ? यह हम नहीं समभे। उसका समाधान:-

सुन भैया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथाख्यातका अंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता आयी। वह प्रश्नकार बोला—तुमने विशुद्धतासे
निर्जरा कही हम कहते हैं कि विशुद्धतासे निर्जरा नहीं है, शुभवंध है। उसका समाधान:—सुन भैया ! यह तो तू सचा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे अशुभवन्ध, यह
तो हमने भी माना, परन्तु और भेद इसमें है सो मुन—अशुभपद्धति अधोगतिका परिणमन है, शुभपद्धति ऊर्ध्वगतिका परिणामन है; इसलिये अधोरूप संसार और अर्ध्वरूप
मोक्षस्थान पकड़ (स्वीकार कर), शुद्धता उसमें आयी मान, मान, इसमें धोखा नहीं
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु प्रत्थिभेद बिना शुद्धताका जोर नहीं
चलता है न ? जैसे—कोई पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब उछले तब देवयोगसे
उस पुरुषके ऊपर नौका आ जाये तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है तथापि किस भौति
निकले ? उसका जोर नहीं चलता; बहुत कलबल करे परन्तु कुछ वश नहीं चलता;
उसीप्रकार विशुद्धताकी भी अर्ध्वता जाननी। इसलिये गिंभतशुद्धता कही है। वह
गिंभतशुद्धता प्रत्थिभेद होनेपर मोक्षमार्गको चली; अपने स्वभावसे वर्द्धमानरूप हुई तब
पूर्ण यथाख्यात प्रगट कहा गया। विशुद्धता कि जो अर्ध्वता वही उसकी शुद्धता।

श्रीर सुन, जहाँ मोक्षमार्गं साधा वहाँ कहा कि—"सम्यदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" श्रीर ऐसा भी कहा कि—"ज्ञानिक्रयाभ्यां मोक्षः"। उसका विचार—चतुर्थं गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानपर्यंत मोक्षमार्गं कहा; उसका विचरण—सम्यक्ष्य ज्ञानधारा, विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोनों घाराएँ मोक्षम गंको चलीं, वहाँ ज्ञानसे ज्ञानकी शुद्धता, क्रियासे क्रियाकी शुद्धता है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो यथाख्यातरूप होती है। यदि विशुद्धतामें वह नहीं होती तो केवलीमें ज्ञानगुण शुद्ध होता, क्रिया अशुद्ध रहती; परन्तु ऐसा तो नहीं है। उसमें शुद्धता थी उससे विशुद्धता हुई है। यहाँ कोई कहे कि—ज्ञानकी शुद्धतासे क्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई गुण किसी गुणके सहारे नहीं है, सब असहायरूप हैं। श्रीर भी सुन—यदि क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्षमार्गको चले, इसलिये विशुद्धतामें यथाख्यातका श्रंश है, इसलिये वह श्रंश क्रम-क्रमसे पूर्ण हुआ। हे भाई प्रश्नवाले, तूने विशुद्धतामें शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी, तो कुछ और कहनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसीप्रकार परिणत हुआ है हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश! यह द्रव्याधिककी चौभंगी पूर्ण हुई।

#### निमित्त-उपादान ग्रद्धाश्चद्धरूप विचारः-

ग्रव पर्यायाधिककी चौभंगी सुनो—(१) एक तो वक्ता ग्रज्ञानी, श्रोता भी ग्रज्ञानी; वहाँ तो निमित्त भी ग्रज्ञुद्ध , उपादान भी ग्रज्ञुद्ध । (२) दूसरा, वक्ता ग्रज्ञानी, श्रोता ज्ञानी; वहाँ निमित्त ग्रज्ञुद्ध ग्रीर उपादान शुद्ध । (३) तीसरा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता ग्रज्ञानी; वहाँ निमित्त शुद्ध, उपादान ग्रज्ञुद्ध । (४) चौथा, वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानो; वहाँ तो निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायाधिककी चौभंगी सिद्ध की ।

इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरूप विचार वचनिका।



# पद्मानुक्रम ( अवतरण-सूची )

|                                | पृष्ठ       |                           | 88  |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----|
| अ                              |             | कुच्छिय वेवं धम्मं        | 939 |
| म्रकारा <b>विहकारा</b> न्त     | १४२         | कुच्छिय धम्मम्मिरग्रो     | १३१ |
| प्रज्जवि तिरयए। सुद्धा         | २१४         | कुण्डासनाजगद्धात्री       | १४० |
| भनेकानि सहस्राणि               | १४४         | कुलविबीजं सर्वेषां        | १४२ |
| प्रबुधस्य बोधनार्थं            | २५३         | केरा वि ग्रप्पा वंचियउ    | १८३ |
| घरहंतो महादेवो                 | १४६         | श्                        |     |
| ग                              |             | भुत्कामः किल कोऽपि        | १८० |
| द्याज्ञामार्ग समुद्भव          | \$\$\$      | ग                         |     |
| श्राभागतेः प्रतिप्राणि         | ४६          | गुरुगो भट्टा जाया         | १८० |
| Ę                              |             | च                         |     |
| इच्छानिरोधस्तपः                | २३०         | चिल्ला चिल्ली पुरथयहि     | १८३ |
| इतस्ततभ्र त्रस्यंतो            | १८२         | <b>ज</b>                  |     |
| इयं भक्तिः केवल भक्तिप्रधानस्य | २२२         | जस्स परिग्गह गहरां        | १=२ |
| ए                              |             | जरकुवि वेस्सारत्तो        | १७७ |
| एकस्वे नियतस्य                 | ३२४         | जह जायरूबसरिसो            | 309 |
| एको रागिषु राजते               | १३७         | जह एवि सङ्कमएाद्वी        | २५१ |
| एकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानम्    | २११         | जीवाजीवादीनां तत्त्वार्था | ३२० |
| एगं जिरास्य रूवं               | १७=         | जे जिर्गालग धरेवि         | १८३ |
| एतद्दे वि परं तस्वं            | १४२         | जे वंसगो सुभट्टा गागो     | १८१ |
| एष एवाशेषद्रव्यान्तर           | 339         | जे दंसरो सुभट्टा पाए      | १८१ |
| भो                             |             | जे पंचचेलसत्ता            | १=२ |
| ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठान्        | १४२         | जे पावमोहियमई             | १=२ |
| ॐ नमोऽहंतो ऋषभो                | १४३         | जेवि पडंति च तेसि         | १८१ |
| क                              |             | जैनमार्गरतो जैनो          | 359 |
| कलिकाले महाघोरे                | १४१         | जैनं पाशुपतं सांख्यं      | १४० |
| कषायविषयाहार                   | २३१         | जैना एकस्मिन्ने वे        | 7.7 |
| कार्यत्वादकृतं नकम्म           | <b>73</b> 8 | जो जाएादि घरहंतं          | ३२८ |
| कालनेमिम्म <u>ं</u> हाबीरः     | १३६         | जो बंघउ मुक्कउ            | १६८ |
| बिलइयंता स्वयमेव               | २४२         | जो सुत्तो ववहारे          | २५१ |
|                                |             |                           |     |

|             | मग्नाः ज्ञाननयंबिरगोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019        | मद्यमासाशनं रात्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | मरुदेवी च नाभिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •           | मारावकएव सिहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 389         | ये तु कर्तारमात्मानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २६०         | ये जीतो न च विद्वितो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३०         | यं शैवा सनुपासते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७          | रागजन्मनि निमित्ततां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>38</b> X | रैवताब्रौ जिनो नेमिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 383         | लोयम्मि रायग्गीह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २०८         | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | वरंगार्हस्थ्य मेवाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32X         | वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | वयहारोऽमूदस्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १४२         | <b>व्यव</b> हारनयोनानुसर्तव्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३८         | बुषाएकावशी प्रोक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १८१         | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | सपरं बाधासहियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६२         | स्याद्वाद केवलज्ञाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | सप्पुरिसार्गं बारां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 369         | सप्पे बिट्ठे गासइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 989         | सप्यो इक्कं मरगां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३२६         | सम्माइट्ठी जीवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३          | सम्यग्द्रष्ट्रिः स्वयमयमहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.85        | सम्यग्दृष्ट्विभवति नियतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७          | समस्त कारक चक्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६          | सर्वत्राध्यवसाय मेवमिखलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १४          | सामान्य शासतो नूनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | साबद्यलेशो बहुपुण्य राशौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 586         | सहिएगे गुरुकोगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २१० ।       | सुच्याजाराइ कल्लारां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ४ ३        २ १ ३ ३        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ ४ १        २ १ १ १        २ १ १        २ १ १        २ १ १        २ १ १        २ १ १        २ १ १ | भव्यमांसाज्ञनं राज्ञौ  मरुदेशो च नाभिश्च  माण्यकण्य सिहो  थे तु कर्तारमात्मानं  थे जातो न च व्यक्तितो  यं श्रीवा समुपासते  रागजन्मिन निमित्ततां रंबतात्रौ जिनो नेमिः लोयम्म रायणीह  २०० व  वरंगाहंस्थ्य मेवाद्य  वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा ववहारोऽमूदत्थो  श्वर व्यवहारनयोनानुसतंख्यः  वृषाण्कावज्ञी प्रोक्ता  १६२ सपरं बाधासहियं  स्पाद्याव केवलज्ञाने  सप्पे दिहे गासइ  सप्पे दिहे गासइ  सप्पे इक्कं मरणं  सम्माइही जीवो  सम्माइही जीवो |

## श्री मोचमार्गप्रकाशक ग्रन्थ का शुल्क कम करनेमें सहायता देनेवाले महाशयोंकी सूची

```
१०००) श्री शिवनारायण ढाढरीया, कलकला
१०००) " सुमेरमलजी
१०००) " रतनलालजी
 ८००) » श्रीगोपालजी ,,
 ४००) सौ० श्री राधादेवी "
 ४००) सौ० श्री जानकीदेवी ,,
 ४००) सौ० श्री परमेश्वरीदेवी ढ़ाढ़रीया, कलकत्ता
 २०१) श्री नेमीचन्दजी ग्रजमेरा, इन्दौर
 ६५०) " तखतमलजी हलासमलजी, लाडनू
२०१) " लादुलालजी पहाड़िया, मदनगंज
 १०१) » नेमीचन्दजी सौभाग्यमलजी पाटनी के माताजी की ग्रोर से, ग्रागरा
१०१) " हकमचन्दजी सुमेरमलजी, प्रशोकनगर
१०१) " विगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, इन्दौर
 १०४) » विगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, राधौगढ़
 १५१) » जवाहरलालजी गुलाबचन्दजी, विदिशा
 १५१) » ग्रमोलखबन्दजी 'बन्ध्' ग्रज्ञोकनगर
 १०१) " उज्जैन के बहिनों के द्वारा हु श्री लालचन्दजी सेठी की धर्मपत्नी
 १०१) » हीरालालजी काला C/o गोरेलाल जैन कु० भावनगर
 १०१) " ईश्वरचन्दजी सर्राफ, सनावद
 १०१) " भगवानदास शोभालाल, सागर ( म० प्र० )
१०१) » भगवानदास सोभालाल, सागर ( म० प्र०)
 १०१) " गटूलालजी जैन, गुना
 १०१) " संतोषकुमारजी जैन, एत्मादपुर
 २०७) " सी० एल० जेन, कानपुर
 १०१) " रतीलाल हरगीविववास_मोदी, सीनगढ़
 २५०) " भोपाल दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, भोपाल
 २००) " भूमरमलजी पांड्या के माताजी केसरबाई, लाडतू
 १०१) " जवाहरलालजो मुन्नालालजी, विदिशा
 १०१) » करणमलभाई जवेरलाल महेता, इन्बौर
१२६०) " फूटकर रकमें (सी रुपये से नीचे की रकमें)
£ $ 5 5 5 )
```

## मोत्तमार्ग प्रकाशक का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ           | पंक्ति | <b>अ</b> शुद्धि | शुद्धि          |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| 88              | १२     | केवला           | केवली           |
| 88              | 8      | एक              | ×               |
| XX              | Ł      | इत्यादि         | इत्यादिसे       |
| ¥Ę              | २०     | সকাহা           | प्रमाण          |
| <b>&amp;</b> to | 88     | बहुन            | बहुत            |
| १२६             | ११     | अन्यक्त         | अन्यक्तन्य      |
| १२६             | १७     | अग              | अंग             |
| 328             | 38     | पदेश            | उपदेश           |
| १६०             | 88     | औरोंको          | तो औरोंको       |
| रम६             | १३     | कथनके           | ×               |
| ₹•¥             | 8      | रोजनामचेमें     | रोजनामे में     |
| ३४०             | 88     | नही,            | <del>है</del> , |
|                 |        |                 |                 |

## रहस्यपूर्ण चिट्ठी-शुद्धिपत्र

६ ६ विषयरूपी विषय रूपी